त्रानेवाली पीढ़ियाँ, संभव है, शायद ही यह विश्वास करें कि महातमा गाँधी की तरह कोई व्यक्ति इस धरती पर कभी हुआ था।

त्रालबर्ट त्राइन्स्टीन



# अन्तिम झाँकी

मनुबहः

अनुवादक गो*़ न* वैजापुरकर

र भारत सर्व-सेवा-संघ-प्रकाशन राजधाट, का शी प्रकाशक: अ० वा० सहस्रबुद्धे, मंत्री, अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ, वर्षा (वम्बई-राज्य)

पहली वार : ३,००० फरवरी, १९५९ मूल्य : डेढ़ रुपया

मुद्रक: ओम्प्रकाश कपूर, शानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी ( बनारस ) ५४४१

# अपनी बात

प्रय वापू के जीवन की उत्तरार्ध और मुख्यतः उनका अन्तिम काल अल्पन्त ही उज्ज्वल, महत्त्वपूर्ण और अपूर्व रहा है। मेरा यह सीभाग्य रहा कि मैं वापू के अन्तिम दिनों में उनके चरणों के निकट रह सकी। अन्तिम दिनों में उनके निकट रहने का सीभाग्य तो मुझे मिला, पर यह नहीं पता था कि, अपनी ही आँखों मुझे वापू का निर्वाण भी देखना होगा।

वापू के जीवन की अन्तिम एक महीने की डायरी में अपनी ट्रटी-फूटी भाषा में नोट कर लिया करती थी। वापू के ये अन्तिम दिन भारतीय इतिहास के अमिट अध्याय हैं। इन प्रष्टों में पाठक भारत की तत्कालीन स्थिति और वापू की वेदना, आकुलता को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।

में कोई विदुषी नहीं और न मुझे कोई अनुभव ही है। फिर भी अपनी छुद्धि के अनुसार अब तक जो कुछ भी ह्टी-फूटी भाषा में लिखा है, उसे जनता ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया है। असल में तो मेरे लेखन में जो कुछ मधुर और श्रेयस्कर रहा है, वह सब वाषू का ही है। मैंने अपने शब्दों में वाषू को ही ब्यक्त करने का प्रयास किया है।

सव पूज्य किशोरलाल काका का आभार मानना तो मुझे कृत्रिम लगता है। उन्हें तो में हृद्यपूर्वक वन्द्रन करके ही उनका ऋण अदा करूँगी। श्री मन्तु भाई जोधाणी (सम्पादक—'छी-जीवन') तथा श्री जयन्तीलाल भाई (सम्पादक—'भावनगर-समाचार') का जितना आभार माना जाय, उतना थोड़ा है। उन्होंने अत्यन्त प्रेम और आत्मीयतापूर्वक मेरी संस्मरणात्मक यह लेखमाला प्रकाशित की। मूल प्रेरणा तो श्री किशोरलाल काका की थी ही।

वापू ने कहा था कि "मेरा जीवन ही मेरा सन्देश है।" इसिलए इसमें जो कोई भी घटना प्रसंगवश आयी है, उसमें मेंने हर तरह से यह सावधानी वरती है कि किसीका नाम आदि न आ पाये। फिर भी इतने लम्बे विवरण में यदि किसीको कुछ भी दुःख होने जैसी वात लगे या अपने साथ अन्याय होने जैसा माछ्म हो, तो वह मुझे क्षमा करे; यह मैं वार-बार विनती करती हूँ।

इसमें मुख्यतः बापू के महाप्रयाण तक का दैनिक विवरण दिया गया है। उसके वाद उनकी अन्तिम विधि का वर्णन और उससे सम्बद्ध अनेक वातें अन्यत्र विस्तृत रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं। अतः उनके बारे में विशेष न लिखकर जितना मैंने ऑखों देखा, उसे ही संक्षेप में देकर वह झाँकी पूरी की है।

अखिल भारत सर्व-सेवा-संघ मेरी इस डायरी का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कर रहा है, अतः राष्ट्रभाषा-प्रेमी सभी लोगों को अब इसका लाभ मिलेगा। सुझे विश्वास है कि हिन्दीभाषी जनता में इसका ससुचित स्वागत होगा।

---लेखिका

# अ नु क म

|      | सेवक और चित्त-ग्रुद्धि          | ••• | 3           |
|------|---------------------------------|-----|-------------|
| ₹.   | नृतन वर्षाभिनन्दन               | ••• | ٠           |
| ₹.   | हिन्दू-मुसिलम एकता की समस्या    | ••• | ् ३ २       |
| ષ્ટ. | राष्ट्रभापा और छिवि का मसला     | ••• | 90          |
| ч.   | कइमीर की समस्या                 | ••• | ২ ৩         |
| ₹.   | खादी और कंट्रोल की समस्या       | ••• | ર ૧         |
|      | सञ्चा लोकतन्त्र                 |     | 83          |
| ۵.   | करने या मरने का संकल्प          |     | છ છ         |
|      | गहरी चिन्ता में                 |     | પર          |
|      | दिली दोस्ती ही हमें वचायेगी     | ••• |             |
|      | प्रिया खंड एक और अखंड           | ••• | ξο          |
|      | संकुचितता और भ्रष्टाचार         | *** | ६६          |
|      |                                 | *** | ৩ ទ         |
|      | अनशन का निर्णय                  | *** | ७८          |
|      | पन्द्रहवाँ अनशन                 | ••• | . 66        |
|      | अनशन का स्पष्टीकरण              | *** | 303         |
| १६.  | पत्रकारों को संदेश              | ••• | ११२         |
| 30.  | महायज्ञ का प्रभाव               | ••• | <b>१२</b> २ |
| 36.  | मृत्युशय्या के वचन              | ••• | 330         |
| 99.  | क्रोध नहीं, मोह नहीं !          | ••• | 380         |
| ₹०.  | वीती ताहि विसारि दें !          | ••• | १६३         |
| ₹₹.  | हत्या का पड्यंत्र               | ••• | 3 € 6       |
| ₹₹.  | जाको राखे साइयाँ                | *** | इ७३         |
| ₹₹.  | विस्फोट: जाम्रति का ग्रुम लक्षण | ••• | 969         |

| ₹8. | अहसक साम्राज्य का अवसर           |       |              |
|-----|----------------------------------|-------|--------------|
|     | कथनी मीठी खाँड्-सी               | •••   | 384          |
|     | हृदय की वेदना                    | ***   | 368          |
|     |                                  | •••   | 386          |
| 70, | स्वाधीनता-दिवस पर वापू के उद्गार | •••   | २०३          |
|     | कांग्रेस की नीति                 | •••   | २०८          |
|     | दुखिया-सुखिया के आधार            | ***   | २१५          |
|     | वापू का वसीयतनामा                | ***   | २१९          |
| ₹9. | हे राम !                         | ***   |              |
| ₹₹. | अन्त्येष्टि                      | ***   | २३८          |
| ३३. | दाह-संस्कार के वाद               | ***   | <b>इ</b> ५३  |
|     | त्रिवेणी संगम पर                 | •••   | २५७          |
|     |                                  | * • • | २६०          |
| ٦.  | यज्ञ का यह उपसंहार !             | ***   | £3 <i>\$</i> |

,

•

. .

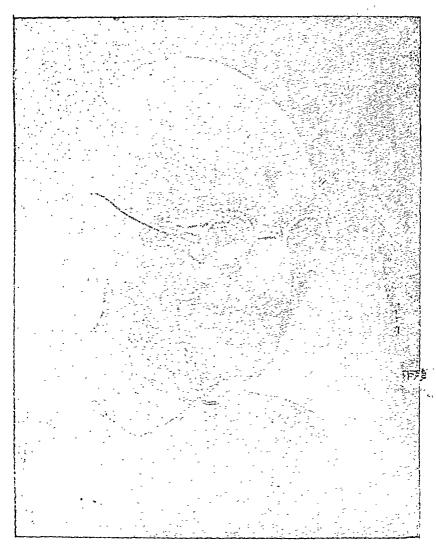

आजकल इतनी घोर हिंसा चल रही है कि उसमें से अहिंसा प्रकट होने के लिए मेरे जैसे अनेकों के विलदान की आवश्यकता रह जायगी।

विरला भवन, नयी दिली

३१-१२'१७

# बुखार क्यों आना चाहिए ? 🧢

आज तो में दो दिनों की डायरी पूरी करके यह लिख रही हूँ। तबीयत ठीक है। प्रार्थना से उठकर बापू ने पहला यही सवाल किया:

'देख, बुखार कितना है ? सुबह तो १०० हिम्री रहा । आज दो दिन बाद हतना उतरा । कल तो शाम के ६ वजे ने ही सो गयी थी, कब उटी ? यही बताता है कि त् काफी कमजोर हो गयी है । तुझे सोचना चाहिए कि इस तरह बार-वार, महीने-दो महीने में बुखार क्यों आता है ? यह मुझे तिनक भी अच्छा नहीं लगता । मुझे अभी तुझसे बहुत-बहुत काम देना है । ईश्वर ने तुझे सेवा-भावना दी है, हृदय दिया है और बुद्धि, प्रेम आदि सभी कुछ दिया है । देकिन शरीर को न सँभादेगी, तो सब-कुछ व्यर्थ है । यह भी निद्यत समझ दे कि निद्या वरदान की इस तरह अबहेलना करने से ईश्वर नाराज हुए वगेर नहीं रहेगी । तू दो दिनों तक बुखार में पड़ी रही, इससे मेरे कितने काम रक गये । फिर मुझे चिन्ता भी रहती ही है । इसलिए न खुझ खुझ रह, पूरा आराम कर और शरीर से ज्यादा काम मत ले । तुझे दिनभर थोड़ी-थोड़ी पीष्टिक चीकें भी खानी चाहिए । खुब फल खाया कर । एकवारगी बैठकर खाया नहीं जाता, इसलिए आवश्यक पोपण नहीं मिल पाता ।

"धान रख, में तुझ पर विगड़ नहीं रहा हूँ। तुझ पर विगड़ने में मेरा कोई लाम नहीं और तेरा तो है ही नहीं। यह तो क्षिर्फ अपना दुख-दर्द मुना रहा हूँ। जब में कुछ फुरसत पाता हूँ, तो लगता है कि इस बच्ची ने 'बा' की और मेरी सेवा में अपने कोमल शरीर को नुखा डाला और में इतना भी नहीं कर पाता कि तू सोलह साल की लड़की जैसी सशक्त दीखने लगे। में इतना भी काम का नहीं रहा, तो फिर हिन्दू-सुसल्मि-एकता का महाभारत किन तरह ર

हल कर सकता हूँ ? तू कल्पना ही नहीं कर सकती कि तेरे १०३ डिग्री बुखार ने मुझे कितना वेचैन कर डाला। इन दो दिनों में तू कितनी कुम्हला गयी? यह देखकर मुझे कितना दुःख हो रहा है ? अगर मुझे तेरा ही पूरा सहयोग न मिला, तो इतनी वड़ी इकाई वनाने के लिए मैं जो सभी का सहयोग चाह रहा हूँ, वह कहाँ से मिलेगा ? ( प्रेम की थपकियाँ लगाकर ) तू रोती है, यह मुझे तिनक भी नहीं भाता ! आज तो मुझे दुःख ही हो रहा है। इसलिए देख, अव यह तय कर ले कि तुझे तो तन्दुकरत ही रहना है। काम का अधिक लोभ मत रख ! आखिर यह लोभ भी तो पाप ही है न ?"

# महादेवभाई की स्मृति

सुवह-सुवह, बापू ने वों तो अत्यन्त प्रेम से, पर पूरी गम्भीरतापूर्वक मुझसे यह वात कही। इस वात को लेकर दिनभर में अनमनी ही रही। रात में तो वापू ने मेरी डायरी भी पढ़ने के लिए माँगी। वहुत दिनों वाद उसे पढ़ा। डायरी उन्हें पसंद आयी । हत्ताक्षर भी कर दिये । सारा-का-सारा अक्षरशः ज्यों-का-त्यों लिखा देख एकाएक कह उठे: "अहा! आज महादेव होता, तो इस तरह अक्षरज्ञ: लिखे नोटों को देखकर नाच उठता। महादेव में यह अद्भुत सामर्थ्य थी । वह तुझे इतना अधिक विकसित कर देता कि तू उसका हाथ वॅटाने लगती और इस तरह उसके काम का वोझ काफी हल्का हो जाता। आज पग-पग पर महादेव की कमी खटक रही है। "'यहाँ "के वीच झगड़ा खड़ा हो गया है। अगर महादेव होता, तो वह तुरत ही शांत हो जाता। उसमें समर्पण-शक्ति तो अद्भुत थी !"

आज दिन में मेरी तवीयत ठीक रही। वापू की माल्चि, रनान, वंगाली पाठ, कताई, भोजन आदि तो नियमानुसार ही चलते हैं। आज मुलाकातों का ताँता लगा रहा, इसलिए खास कुछ लिखवाया नहीं। सिर्फ तात्यासाहव पर एक नोट लिखवाया । ठक्कर वापा आये थे । उनकी तवीयत भी कमजोर होती जा रही है। जाड़ा इतना तेज पड़ रहा है कि हाथ-पैर ठिदुर जाते हैं। उसके साथ ही मुझे तो बुखार के कारण अन्दर से भी उतना ही जाड़ा लग रहा है।

# सेवक और चित्त-ग्रुद्धि

# चित्त-शुद्धि के विना स्वराज्य कैसा ?

"को लिखते हुए वापू ने लिखवाया: "हमें अंग्रेजों से लड़ना कठिन माल्म पड़ता था। लेकिन आज में देखता हूँ, तो वह लड़ाई चहुत ही सरल प्रतीत हो रही थी। किन्तु आज की यह लड़ाई कठिन लग रही है। अंग्रेजों से तो हम, तिल का ताड़ बनाकर, कुछ भी कह सकते थे। लेकिन आज तो हम खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। कर्तव्य सामने उपस्थित होने पर उससे भागने लगते हैं। बिना शुद्धि के स्वराज्य कभी स्थापित नहीं हो सकता। हममें शुद्धि नहीं थी, इसीलिए ऐसा राज्य हम लोगों के हाथ लगा। मेरे विचार से यह स्वराज्य है ही नहीं, 'स्वराज्य' का सच्चा अर्थ यही है कि मानव अपनी शासन-सत्ता के अन्तर्गत स्वयं सरलता से जीवे और अपने आस-पास के लोगों को जिला सके।""

#### सेवक का आचरण

दोपहर में सुभद्रा वहन गुता और दूसरी कई यहनें आयी थीं। उनसे वातचीत करते हुए वापू ने कहा: "आप लोग निर्वासित कैंम्पों में सामाजिक कार्य करने जाती तो हैं, लेकिन उन पर आपका कुछ भी प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। कारण आप ये रेशमी कपड़े पहन और अप-ट्र-डेट वनकर जाती हैं ओर वहाँ उपदेश देती हैं: 'हाथ-कते सादे कपड़े पहनिये, सफाई कीजिये।' अरे! ये तो वेचारे गरीव ही हैं, इन्हें आप क्या उपदेश देंगी ! हाँ, आप ही चार वहनें इस दिशा में आगे आयें। आप लोगों का वाह्य एवं आन्तरिक जीवन जितना ही सादा और सान्विक होगा, उतना ही आपके काम का असर होगा। आप लोग घर से, वँगले से खा-पीकर, वन-टनकर इठलाती-यल खाती और हाथ में पस ले मोटर से उतरती हैं। किन्तु आपके सामने के लोग ऐसे होते हैं, जिनके पास तन के कपड़े के सिवा दूसरे कपड़े का ही टोटा है और इसी कारण जो नहा भी नहीं पाते। उन्हें हजारों की कीमत का अपना सारा माल-अस्पाय छोड़ देना पड़ा है। ऐसे लोगों के पास आप जाती तो हैं, पर कभी इस पर विचार किया है! आपको तो समाज में नाम कमाना है, यही आपकी आन्तरिक इच्छा है। आजकल बहुत-सी वहनें सेवा के लिए निकल पड़ी हैं। इसमें कुछ अपवाद है। आजकल बहुत-सी वहनें सेवा के लिए निकल पड़ी हैं। इसमें कुछ अपवाद

तो हैं ही । कितनी ही बहनों ने सचमुच ही समाज-सेवा के निमित्त तन, मन, धन अर्पण कर दिया है। लेकिन वे इनी-गिनी ही हैं। मैं तो ऐसी ही बहनों को चाहता हूँ, जिनके आचरण से ही सामने की बहनों को विना कहे अपने-आप यह मालूम पढ़ जाय कि हमें यह काम करना ही चाहिए।"

### समुद्र की तरह उदार-हृद्य वनिये

दोपहर में कई स्वयंसेवक आये थे। उन्हें भी सन्देश देते हुए बापू ने कहा: "क्या आपको चरखे के प्रति श्रद्धा रही है ? (यहाँ चरखे से मेरा मतल्व रचनात्मक काम से है।) यदि यह चरखा न होता, तो आजादी की लड़ाई भी न हो पाती। मुझे तो सन्देह है कि तब यह स्वराज्य ही हो पाता या नहीं ? आप जनता के धन का किस तरह उपयोग करते हैं, इसका भी विचार करना चाहिए। स्वयंसेवक की किसीसे भी दुश्मनी न रहे। हमें जात-पाँत का भेद भूल ही जाना चाहिए। यह सब व्यक्तिगत रूप में ठीक है, पर सामृहिक रूप में तो हम सब एक ही मातृभूमि के निवासी हैं और इस तरह माई-माई हैं। हमें अपना हृदय दिया की तरह विशाल रखना चाहिए। दिया में लोग कितना कूड़ा-करकट फेंकते हैं ? फिर भी उसमें नहाकर हम पवित्र हो जाते हैं। खारा होने पर भी उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है, यह कभी सोचा है ? अगर हम इस तरह उदार बनें, तो अपनी मानवता से दुनियाभर में दिया जैसी आवश्यकतावाले महत्त्वपूर्ण देश के नागरिक के नाते ख्याति प्राप्त करेंगे।"

# ़ भारत के गाँवों में घूमने की इच्छा

शाम को पहनी साहव आये थे। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की थी कि उत्तर-दायी शासन के समय वापू भावनगर पधारें। बापू ने कहा : "यहाँ से निकलना संभव ही नहीं। हाँ, 'करो या मरो' इन दोनों में से एक प्रतिशा पूरी हो जाय, तो भावनगर अवश्य आऊँगा। बहुत वर्षों से काठियावाड़ नहीं गया। मेरी इच्छा है कि यह महाभारत-कार्य सन्तोषजनक रूप में पूरा हो जाय, तो भारत के गाँव-गाँव में वूमूँ। इस तरह देशभर घूमकर लोगों के सुख-दुःख जानूँ। लेकिन यह सब आसमानी सुलतानी की बात है। कौन जानता है कि कल क्या होगा? सिंध की हालत तो इतनी बुरो है कि यदि मुझे दिल्ली छोड़नी हो, तो पहले ही सिंघ में जाना है। सिंघ जाते समय में कोई पासपोर्ट न लॅ्गा। अपने भाई के घर जाना हो, तो क्या अनुमति की जरूरत होती है ?''

पद्दनी साहव मेरे पास भी आवे थे और मुझे भी भावनगर आने के लिए कहा । लेकिन में कैसे जा सकती हूँ ? शाम को तो धीरे-धीरे किसी तरह प्रार्थना में गयी थी। चलते समय कमजोरी ज्यादा माल्म पड़ती है। जाड़ा तो है ही।

#### श्ररणार्थियों की वापसी का प्रदन

आज के प्रार्थना-प्रवचन में वापू ने सिंध के हिन्दुओं के लिए कहा: "कुछ मुसलमान भाई पाकिस्तान हो आये हैं। उनका कहना है कि 'अब हिन्दू पाकिस्तान जाना चाहें, तो जा सकते हैं।' पर में समझता हूँ कि अभी वापस लौटने का समय नहीं आया है। अगर वैसा हो, तो आज जो सिन्ध में रह गये हैं, वे उरकर क्यों यहाँ आना चाह रहे हैं? या तो सिन्ध में हिन्दुओं को पूर्ण संरक्षण मिले या उन्हें सही-सलामत ढंग से यूनियन में लाने की व्यवस्था करें! जब तक इन दोनों में से एक भी नहीं होता, तब तक भारत-सरकार ज्ञान्ति से नहीं रह सकती, यह निश्चित है। जो लोग जहाँ से आये हैं, जब तक वहीं वे वापस न लौट जायँ, तब तक औरों की बात तो ठीक, में स्वयं ज्ञान्ति से नहीं वेठ सकता। सम्भव है कि यहाँ अब थोड़े-बहुत ज्ञरणार्था स्थिर भी हो गये हों। लेकिन उससे क्या शहन लोगों को अपना वासस्थान, घर-वार याद आये वगेर रह कैसे सकता है ? पर में ज्ञरणार्थियों को यह सुझाव दे रहा हूँ कि वे प्रामाणिकता के साथ ज्ञरीर-परिश्रम करके खायें। इससे उनका दुःल भी कुछ भूल जायगा और वे पापाचार से भी वचे रहेंगे।"

## सारा जीवन प्रार्थनामय

रेडियो में वापू का प्रवचन आता है, उस वारे में ''ने पत्र लिला है। उसका भी जवाब प्रार्थना में देते हुए वापू ने कहा: ''में जो कुछ रोज कहता हूँ, वह सारा प्रार्थना का ही एक अंग है। मेरा तो जो छुछ है, सारा भगवान् को समर्पित है। उस व्यक्ति ने भजन और प्रार्थना का रिकार्ड उत्तरवाने के लिए लिखा है। भजन और प्रार्थना का रिकार्ड जरूरत हो, तो हे सकते हैं। हेकिन भजनों के पीछे इन लड़कियों की भिक्त है। रेडियो पर तो अनेक रागदारियाँ

में किसीका भी लाभ नहीं है।"

गायी जाती हैं। पर उनमें और इन लड़िकयों के भजन में अन्तर है। ये भगवान् को सानिध्य में रखकर गाती हैं, इसीलिए इनका पवित्र प्रभाव पड़ता है।

को सालध्य म रखकर गाता ह, इसालिए इनका पावत्र प्रमाव पड़ता ह।
"जूनागढ़ और अजमेर के वारे में मुझे तार मिले हैं। काठियावाड़ के
जूनागढ़ में तो मैं वड़ा हुआ और पढ़ा-लिखा भी। मैं कबूल करता हूँ कि अजमेर
में भी बहुत बुरी घटना हो गयी है। वहाँ आगजनी और खूटपाट करने में कोई
कसर नहीं रखी गयी। फिर भी वहाँ से अतिश्योक्ति भरे समाचार प्रकाशित
किये जाते हैं। यह बहुत बुरी बात है। ऐसा न होना चाहिए। हिन्दुस्तान और
पाकिस्तान को अपनी-अपनी खामियाँ मिटानी चाहिए। एक-दूसरे के दोष देखने

#### ईसा का सारण

रात में राजकुमारी बहन आयी थीं। आज तो साल का आखिरी दिन है। उनके साथ और भी अंग्रेज आये थे, वापू का आशीर्वाद पाने के लिए। उन सबके साथ वातचीत करते हुए वापू ने कहा: "विश्व में कोई भी आदमी पूर्ण नहीं है। धर्म संस्था तो समय के अनुसार ही वनती है। ईसा को हम छोगों ने ( मनुष्य-समाज ने ) ही वेहाल करके स्ली पर चढ़ा दिया। उसी ईसा को आज हम लोग पूजते हैं। जीवित प्राणी को कीलें ठोंकीं और मरने के वाद पूजा इस इतिहास की हम अनेक शताब्दियों से पुनरावृत्ति ही करते आ रहे हैं। आजकल तो हम लोग ऐसे हो गये हैं कि वह चीनी कन्फ्यूशियस कहता है: 'To know what is right and not to do it cowardice.' ( सत्य को जानते हुए भी उसके अनुकृत आचरण न करना कायरता है।)" और वापू ने कहा: "स्वतन्न धर्म तो सम्पूर्ण ही हो सकता है। हम लोगों ने उसे नहीं देखा, पर वैसे ईश्वर को भी कहाँ देखा है ? इसीलिए जिसकी मैं गत साठ वर्षों से आतुरतापूर्वक रट लगाता आ रहा हूँ, वह आत्मदर्शन मुझे करना है। यह तो नहीं कह सकता कि आज मैं उसमें पूर्ण सफल हो गया हूँ। फिर भी यह सच है कि मैं उसके नजदीक पहुँच रहा हूँ और मेरी सारी प्रवृत्तियाँ इसी दृष्टि से चल रही हैं।"

#### स्वास्थ्य की सावधानी

उनके चले जाने के वाद वापू ने अखवार पढ़े और पैर धोकर, कसरत कर

सोने की तैयारी की । मेंने पैर और सिर में मालिश की । पैर दवाये । अभी वुखार विलक्कल तो उतर नहीं गया था । सोने के पहले वुखार दिखवाया था । पैर तो मुक्किल से पाँच मिनट ही, मुझे राजी रखने के लिए ही दववाये और तुरत ही सो जाने के लिए कहा । सोते-सोते पुनः मुझसे कहा कि "आज मुबह मेंने जो तुझे कहा, उसे तेरी डायरी में तो पढ़ा । लेकिन जरा गम्भीरता से विचार करना । अभी तो में इतना ध्यान रखता हूँ । अगर इतना ध्यान न रखता, तो तू कब की खतम हो गयी होती या किसी बड़े रोग का शिकार होते देर न लगती । वजन गिरने लगे, कमजोरी माल्म पढ़े, तो तत्काल सावधान हो जाना चाहिए । आज जीवराज भी मुझसे कह रहे थे कि यह लड़की अगर भविष्य में ध्यान न रखेगी, तो हैरान हो जायगी । वची है और चढ़ता ख़न है, इसलिए पता नहीं चल पाता ।"

में तुरन्त सो गयी और ध्यान रखकर स्वस्थ हो जाऊँगी, यह कहा । ''को गीताजी सीख छेनी चाहिए। छेकिन 'नहीं' कह रहे हैं। वापू कहते हैं, तो फिर उसे मेरे पास रहने का मोह छोड़ देना ही होगा। या तो राजकोट जाय या ''के पास जाय। यहाँ रहना और सभी वातों में हठ पकड़ना कैसे चल सकता है? यहाँ कौन जबर्दस्ती रखना चाहता है? भाई साहव के साथ भी ''के वारे में वातें हुईं। माई साहव ने मौलाना साहय का वह भाषण सुनाया, जो लखनऊ में हुआ था। आज तो मुलाकातियों की भीड़ इतनी अधिक रही कि देखते ही थकान माल्यम पडने लगती थी।

दस बजे सबने सोने को तैयारी की । वापू ने जर्ब्दा उठकर चिट्टियाँ नहीं लिखायीं और वे बढ़ गयी हैं । शायद इसीलिए उन्होंने अपने विस्तर के पास लिखने का सारा सामान रखवा लिया है।

# नूतन वर्षाभिनन्दन

: २:

बिरला-भवन, नयी दिली

3-9-186

नियमानुसार ३॥ यजे प्रार्थना हुई । प्रार्थना के बाद बाहू ने पत्र िल्ले '' ''यहाँ का मामला मेरी राय से कुछ सुधर नहीं रहा है। अभी तो यहाँ वैटा हूँ। पता नहीं, क्या हो सकेगा १ पुलिस के डर से ही शहर में शान्ति है। लोगों के हृदय में तो आग भरी है। या तो उस आग में मुझे जलना होगा या उस आग को बुझाना होगा। तीसरा कोई रास्ता अभी तो नहीं दीखता।"

आज अंग्रेजों का नया वर्ष होने के कारण न्तन वर्षाभिनन्दन और विस-मस के अनेक कार्ड वापू के पास पहुँचे। लार्ड तथा लेडी माउण्टवैटन की वधाइयाँ भी आयीं। राजकुमारी वहन तो वड़े सबेरे, भोर में ही, प्रणाम करने आयी थीं।

"'एक वहन को धीरज वँधाते हुए वापू ने लिखा: "तेरा भाई चला गया? मुझे तो बीमारी की खबर ही न थी। लेकिन प्रभु ने उसको बीमारी से मुक्त कर दिया, यह भी उसकी दया ही माननी चाहिए। इसी तरह एक दिन मुझे, तुझे और हम सबको जाना है। देश में प्रतिदिन सैकड़ों आदमी मरते होंगे। कितनों ने वेचारे निराधार वच्चे छोड़ दिये होंगे, तो कितने ही माँ-वाप के लाड़ले फूल-से वालक मुरझा गये होंगे। तुझे देश की वर्तमान स्थित का विचार करना चाहिए और इस तरह अपना दु:ख हलका करना चाहिए। हमारे अपने दु:ख तो स्वार्थ के कारण ही हैं।"

नियमानुसार वापू टहलने के लिए निकले, तब भी बहुत से अंग्रेज बापू को नव-वर्ष के निमित्त प्रणाम करने आये थे। एक भाई ने तो बापू की यह कहकर स्तुति की कि "आप साक्षात् भगवान् ईसा ही हैं।" बापू कहने लगे: "मैं ईसा-मसीह तो हूँ ही नहीं, हाँ, उनके पथ पर जाने का मेरा प्रयत्न अवस्य है।"

अभी चाँद वहन की तवीयत ठीक नहीं है। इसिलए डॉ॰ कर्नल भार्गव को टेलीफोन करके बुलाने के लिए वापू ने कहा।

लौटते समय वापू ने आँखें भीं बन्द कर ली थीं। वापू को थकान ज्यादा है। कड़ाके का जाड़ा होने से आज मालिश देर से की गयी। इस बीच वापू ने 'हरिजन' की तैयारी की।

कहने का मतलब यह कि अहिंसा कभी निष्फल नहीं होती। हाँ, अहिंसक निष्फल अवश्य हो जाते हैं। किन्तु में उतनेभर से रुक नहीं जाता। 'जमे तभी से सबेरा' के अनुसार में पिछली भूलों को सुधारकर आगे बढ़ना ही ठीक मानता हूँ। आदमी इसी तरह आगे बढ़ सकता है।"

दोपहर में मुझे अस्पताल जाना पड़ा । वहाँ से लीटने पर एकाएक मुझे बुखार चढ़ आया । बुखार खृव जाड़ा देकर आया और घण्टेमर में १०४ डिग्री तक पहुँच गया । मुझे इससे उतनी परेशानी नहीं होती थी, जितनी मेरी वीमारी देख चिन्ता में पड़ जानेवाले वापू को देखकर होती थी।

#### देशवासी आपस में ही भयभीत

पद्दनी साह्य आये थे। उनसे वापू ने रोज आने के लिए कहा है, इसलिए वे आये। डेढ़ वजे भोजन के लिए गये। सियाम के थेनेट रोमन के साथ यहाँ फूट पढ़नेवाली अमानुपी हिंसा के विपय में वातचीत हुई। उन्होंने वापू का अभिनन्दन भी किया कि "आपके परिश्रम से ही भारत आजाद हुआ है। उसका असर सभी देशों पर पड़ा। उससे सभी के हृदय में आजाद होने की अभिलापा जगनी ही चाहिए।" वापू ने कहा: "लेकिन में तो इसका श्रेय ले ही नहीं सकता। में इस आजादी को आजादी मानता ही नहीं। यदि मुझे पहले से ही पता होता कि हमारी यह अहिंसा निष्क्रिय प्रतिकार (पैरिव रेजिस्टेन्स) मात्र था, तो कदाचित् ऐसा परिणाम रक भी जाता। आज तो इस राजधानी के शहर में भी लोग निश्चिन्त होकर घूम-फिर नहीं सकते। अपने भाइयों को देश-वन्धुओं का डर लगता है। तव में कैसे कह सकता हूँ कि समारा देश आजादी की खुशी मना रहा है? किसका दोप है, इसमें में आपको नहीं घसीटता। फिर भी यह निश्चित है कि यह सब विदेशी सत्ता का ही परिणाम है, यह कहे वगैर रह नहीं राकता।"

उनके जाने के बाद ज्ञानी करतारसिंहजी और सरदार दिलीपिंहजी आये। उन्होंने पंजाब और कस्मीर की खबरें सुनायीं। अभी तो राख से दँकी आगन्धी लग रही है। कब, कहाँ यह ज्वालामुखी फूट पड़ेगा, कहा नहीं जा सकता।

प्रार्थना-सभा में वापू ने सर्वप्रथम ईसाई भाइयों का नववर्षाभिनन्दन

किया। आज की प्रार्थना-सभा भी रोज की अपेक्षा वहुत वड़ी रही। वहनों को वैठने के लिए कठिनाई हो रही थी।

बापू ने कहा: "आज ईसाई वर्ष का पहला दिन है। इसलिए मैं सबका नूतन वर्ष पर अभिनन्दन कर रहा हूँ।"

बहनों को बैठने की जगह करने में सात-आठ मिनट विगड़ जायँ, तो करोड़ों के अनेक मिनट बिगड़े, ऐसा माना जाता है। हमारे देश में ऐसी पद्धित ही नहीं कि वहनों को हमेशा सरलता से जगह मिल जाय। लेकिन अन्य देशों में वह है। जिन देशों में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त होता है, वह देश गौरवान्वित माना जाता है। हमारे शास्त्रों में एक संस्कृत रलोक है कि जहाँ-जहाँ नारी का पूजन होता है, वहाँ-वहाँ सभी देवता निवास करते हैं।) फिर अब तो आजादी मिल गयी है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है।

जो लोग यहाँ आते हैं, वे केवल राजनैतिक लक्ष्य से ही न आयें। । । । । । । तो आत्मा की खुराक है। जिस तरह खुराक के वगैर शरीर कमजोर होता जाता है, उसी तरह प्रार्थना के वगैर हम लोग दिनोंदिन असंस्कारी वनते जायँगे। ) हिरीजन और शराव-बंदी

आज मुझे आपसे हरिजनों के वारे में कुछ वार्ते कहनी हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक हरिजन-परिषद् हुई थी। उसमें एक मंत्री ने उनसे गंदे न रहने और व्यसन छोड़ देने के लिए कहा। इस पर एक हरिजन भाई ने उठकर वड़ी हिम्मत के साथ कहा: "हम लोग नंगे-उघाड़े घूमेंगे, पर गंदे न रहेंगे। शराव तो जहर से भी खराव है। गरीव लोग काफी मेहनत-मजहूरी करके घर लौटते हैं। अपनी थकान मिटाने के लिए, साथ ही गरीवी का दुःख न देख सकने के कारण उसे भुलाने के लिए ही ये लोग शराव पीते हैं। लेकिन शराव पीने से शरीर और आत्मा की वेहद दुईशा होती है। मेरी चले, तो मैं सरकार से नम्रतापूर्वक यह सूचित कहाँ कि आप शराव की सारी दूकानें वन्द करवा दें और उन दूकानों पर इन गरीवों के लिए चोखा, पर कम कीमत का खाने लायक माल रखें। साथ ही वह ऐसे साहित्य का भी विकास करे, जिससे लोगों को कुछ जानने-समझने को मिले। आज एक ओर ऐसे व्यसनों में, तो दूसरी ओर भद्दे सिनेमा आदि में पैसे वहाये जा रहे हैं।

"मैंने खुद देखा है कि गाँववाले कटोर परिश्रम कर शहर में अपना माल वेचने आते हैं, तो उनमें एकआध ही कोई ऐसा किसान निकंदिया, जो विना सिनेमा देखे अपने गाँव लौटता हो। मेरा हु विश्वास है कि अपर हम ऐसा ही करते रहे, तो अपना शरीर और मन स्वस्थ नहीं रख सकते कि कांग्रेस के विधान के अनुसार तो सन् १९२० से ही मद्य-निपेध-आन्दोलन शुरू हुआ है। अब तो कांग्रेस की सरकार बनी है। इसलिए सर्वप्रथम उसे इस ओर बड़ी ही गम्मीरता से ध्यान देना चाहिए कि हमने प्रजा के साथ क्या-क्या वायदे किये हें ओर कोन-कौन-से सिद्धान्त विधान के विरुद्ध हैं। उसे ऐसी नापाक आवकारी आय को सर्वथा त्याग ही देना चाहिए। अगर मेरी तृती की आवाज सुनाई दे, तो में सुनाना चाहता हूँ कि इससे न तो सरकार का नुकसान होगा और न प्रजा का ही। दोनों को परस्पर लाभ ही होगा। फिर प्रजा को संस्कारी बनाने में कदा-चित् सरकार को कुछ घाटा भी उठाना पड़े, तो भी में मानता हूँ कि आजादी के इस थुग में जनतांत्रिक सरकार को उतना सहन कर ही लेना चाहिए।"

प्रार्थना के वाद वापू टहलने गये। में तो तवीयत ठीक न होने के कारण टहल न सकी। टहलते समय वापू के साथ कौन था, यह मैं नहीं जानती।

टहलकर छोटने के बाद बापू ने भाषण लिखा। "के साथ भीतर-ही भीतर अपार मतभेद चल रहे हैं। उसका असर चारों ओर है। प्रजा में तो होगा ही। अगर इसी तरह चला, तो बापू मानते हैं कि एक बार छेद हो जाने पर सारी इमारत चकनाचूर हो जायगी। बापू के हाथ में ही यह बाजी है। अगर इसमें बापू का प्रयस्न सफल न हुआ, तो यह कुछ और ही रूप पकड़ेगा।

••• के साथ घंटेभर से ऊपर वातचीत की । कश्मीर के लिए वापू वेचैन हैं।

"को लिखते हुए उसके पाँच पन्ने के लंबे पत्र पर वापू ने स्चित किया कि ('अन्ध अनुकरण भी बुद्धि का लक्ष्वा है। क्या कभी बुर्रा वन्तु का भी अनुकरण या माप किया जा सकता है!) याने हिन्दुस्तान ने कितने मुखलमान मारे या पाकिस्तान ने कितने हिन्दुओं का सफाया किया, इस दामेले में पड़ना अपने ओछेपन का नग्न प्रदर्शन ही हैं। भगवान् सबको सन्मित दे। आज तो आखिर इस प्रार्थना के वल पर ही में जी रहा हूँ।""

साढ़े नौ वजे वापू उठे। व्यायाम कर विस्तर पर हेटने के पहले मेरा बुखार

देखा गया—१०१६ था। ये सारी वातें और वातावरण को जान सकने के लिए में विस्तर पर लेटी नहीं रहती थी। इसीलिए वापू नाराज हुए: "ऐसे तो एक महादेव ही थे। अगर विस्तर पर पड़े रहने की इच्छा न हो, तो बुखार भी न आना चाहिए न? बुखार आते ही उसी समय विस्तर पर सो जाना धर्म हो जाता है। ऐसा होते हुए भी अगर तू यह लोभ न छोड़ेगी, तो कदाचित में माफ कर दूँ, पर ईश्वर कभी माफ नहीं कर सकता। उसके पास तो सदैव न्याय-तुला रखी ही है। अपने शरीर के उपभोग के बारे में तू इतना लोभ रखेगी, तो इतनी ज्यादा कमजोर हो जायगी कि उसे सूद के साथ चुकाना पड़ेगा। (वहुत दिनों तक सोना पड़ेगा।) महादेव तो तभी विस्तर पर लेटे, जब कि वे सदा के लिए सो गये।"

वापू ने मुझे पैर नहीं दवाने दिये। इन दिनों महादेवभाई वापू को वहुत ही याद आया करते हैं। ''के वीच के संघर्ष में वापू ने कहा कि ''आज महादेव की कमी पूरी खटक रही है। यदि वे होते, तो ऐसी स्थिति पैदा ही न होने देते।" '' खगभग १० वजे वापू सोये। जाड़ा काफी है। ''के सोने के विपय की वात भी मुझसे कही।

# हिन्दू-मुस्लिम एकता की समस्या

; ₹ :

विरला-भवन, नयी दिल्ली २-१-१४८

साढ़े तीन वजे नियमानुसार प्रार्थना ! दतौन करते ही मुझे टेंपरेचर देखने के लिए कहा । वापू को भी सदीं हो गयी है । इसीलिए में वापू से दूर रहती हूँ, तािक मेरी सदीं उन्हें न लग जाय । तव भी अभी सवको एक के नाद-एक करके असर हो ही गया है । ठंढ भी कड़ाके की चल रही है । सुशीला वहन की आवाज तो विलकुल वैठ गयी है । चाँद वहन भी विस्तर के अधीन सी ही थीं । अभी तो हम सवकी तवीयत का यही हाल है । लेकिन वापू तो स्पष्ट कहते हैं : (हम सच्चे हदय से राम का नाम लेते हों और प्रकृति के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करते हों, तो वाह्य आवोहवा का शरीर पर असर हो ही नहीं सकता । ऋतु भी

प्रकृति ने हमारे हित के लिए ही रची है। प्रकृति की अपार दया है कि वह पृथ्वी के सभी प्राणियों के हितार्थ ही सब कुछ रचती है। छेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते और इसीलिए उसे दोप दिया करते हैं।") मुझे अभी १००° वुस्तार रहा—वापू को टाइफाइड का डर लग रहा है। मीरा बहन की सेवा में थी, इसलिए शायद ऐसा हुआ हो! पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। प्रार्थना में तो वैठने नहीं दिया, छेटे-छेटे ही सुनने को कहा।

### सव अपने-आप दुःखी

प्रार्थना के बाद तो में वापू के पास ही सो गयी। इसिलए वाद में वापू ने क्या-क्या किया, यह नहीं जानती। लेकिन नियमानुसार चिट्टियाँ पढ़ीं और उत्तर लिखे: "आज तो मानव ही मानव से डरते हैं। अरे, अपने पड़ोसी से डरते हैं, तब राष्ट्र की बात तो क्या बताऊँ हैं हम खुद ही अपने-आप जान-वृझकर दुःखी होते हैं। अपने को घोखे में डालते हैं। कोई किसीका बुरा कर ही नहीं सकता। में तो मानता हूँ कि मनुष्य के दुःख का कारण मनुष्य ही है। यह राजधानी का शहर होते हुए भी मरा हुआ-सा लगता है। कोई किसीका एतवार नहीं करता। जो शान्ति है, वह तो पुलिस के डर की शान्ति है। क्या बात है कि अहिंसा का खराज्य हिंसा से रक्षित माना जाता है? में अपने दिल को हुँ इता हूँ। निराशा तो क्या, मगर ईश्वर को सुझे यह भी दिखाना होगा! अब तो करना है या मरना है। देखें, स्थितपन अवस्था में और कितनी कमजोरी होगी ! ईश्वर का अहसान मानता हूँ कि मुझमें जाग्रित आयी।

# मनु की वीमारी

"चि॰ मनु आजकल काफी वीमार हो गयी है। उस लड़की में शक्ति तो बहुत भरी है, मगर शरीर वहुत नाजुक हो गया है। में कबूल करता हूँ कि उस लड़की से मैंने काफी निष्टुर वनकर काम लिया, उसीका यह नतीजा है। आखिर वेचारी का शरीर कहाँ तक सहन करे ? उसके शरीर सेजितना काम लिया, उससे भी ज्यादा उसके मन से लिया है। मगर मुझे इतना जलर सन्तोप है कि उसने कुछ खोया नहीं है। लड़की काफी तैयार हो गयी है—अगर अब में उसका शरीर दुक्त कर सका ! वह खुद भी अपने स्वास्थ्य के बारे में काफी लापरवाह

है। मेरी सेवा में सब कुछ भूल जाती है। तुम चिन्ता मत करना। खैर, मेरे मन में तो उसके स्वास्थ्य की गहरी चिन्ता है ही। शायद टाइफाइड होगा, ऐसा भी लगता है।

''तुम सब कैसे हो ? विहार का मामला कठिन तो है ही । मगर आज तो जो नतीजा देहली का होगा, वही सारे हिन्दुस्तान का होगा।''''

#### सत्य की पहचान

भार ने "गीता में कहा है कि ज्ञानस्नय सारा कर्म व्यर्थ है। वह विलक्कल सच है। मुझे तो इसके कई अनुभव आये हैं और बहुतों को भी आये ही होंगे। (अगर कर्म ज्ञानमय हो जाय, तो उसमें भक्ति तो अपने-आप ही आ मिलती है। इसके लिए आदमी को हमेशा सत्य का आश्रय लेना पड़ता है। अगर सत्य पहचान लिया, तो उसके लिए और कोई भी प्रयत्न वाकी नहीं रहता। जैसे दर्पण में हम अपना प्रतिविव देख सकते हैं, चेहरे पर जरा-सा दाग होने पर वह भी दीख पड़ता है, वैसे ही हमें पहले अपना हृदय टटोलना चाहिए। वाद में ही दूसरे की आलोचना करनी चाहिए। शायद ही कोई सर्वांगपूर्ण होने का दावा कर सके। इसलिए मेरी तुझे नम्र सलाह है कि ''के दोष देखने के वदले अपना दोष देखता जा। अगर मेरी सलाह ''के गले उतरे, तभी उसका विचार किया जाय। नहीं तो उसे फेंक दे सकते हैं।"'

दूसरा पत्र मेरे वड़े वापूजी को लिखा था: "मैं तो अभी मद्दी में पड़ा हूँ। क्या होगा, कहना कठिन है। शायद शीप्त ही कुछ परिणाम निकले। चि॰ मनुड़ी (मनु) अत्यन्त दुवली हो गयी है। इस समय उसकी दशा चिन्ताजनक है। इसमें दोष जितना उसका है, उतना ही मेरा भी होगा। मैंने उससे १८-१८ घंटे काम लिया है और उतना ही या उससे भी ज्यादा मानसिक अम भी करवाया है। आखिर वेचारी १५-१६ साल की छोकरी ही ठहरी! फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर उसके हृदय में राम-नाम अंकित हो जाय, तो उसका शरीर कभी कमजोर नहीं हो सकता। लेकिन इसे मैं कैसे देख सकता हूँ अभी जब तक में उसकी तवीयत ठिकाने नहीं ला पाता, तब तक मुझे चिन्ता तो रहेगी ही। इस यज्ञ में उसका भाग मामूली नहीं है। मेरे निकट असंख्य लड़िकयाँ आयीं और

गयीं । उनमें मनुड़ी की सेवा का हिस्सा उसकी उम्र को देखते हुए शायद सबसे पहला है । अगर में उसे अपने पास न बुलाता, तो इस लड़की के साथ अपार अन्याय करने का दोप मुझ पर रहता । अब उसे में भली-भाँति पूर्ण स्वस्थ देखूँ, इतना ही वस है ।

"अभी यहाँ कब तक रहना होगा, कहा नहीं जा सकता। करना है या मरना है, तो बीच के मार्ग को अवकाश ही नहीं रहता।

"आपकी तबीयत कैसी है ? अब खुराक के प्रयोग तो नहीं करते न ? बाकी चि॰ मनुड़ी लिखेगी । इतने वोझ में भी मेरी तबीयत ठीक है, यह ईश्वर की महान् कृपा है ।

--- त्रापू के आशीवांद।"

बापू ने लिखे हुए पत्र नकल करने के लिए दिये और टहलने चले गये। मुझे लेटे रहने के लिए कहा।

"दिनभर बुखार रहा। काफी कमजोरी माल्म हो रही है। वापू के पास कौन-कौन आया-गया, इसका पता नहीं। रात में चाँद वहन के विवाह के बारे में वातें चल रही थीं। वापू ने तय किया है कि जब तक हिन्दू-मुसिलम एकता नहीं हो जाती, तब तक किसीके विवाह-बादी में नहीं पट्टँगा। लेकिन देवप्रकाद्यामाई (नेयर) और चाँद वहन का आग्रह है। इसलिए जब तक एकता नहीं हो जाती, तब तक कदाचित् वे लोग विवाह न भी करें। वापू की मी अजब बिलहारी है! किसीके बादी-विवाह में—किसीके विवाह-विच्छेद में—किसी निर्वासित के जीवन में—तो पण्डितजी और सरदार दादा के राजनैतिक प्रश्नों में तथा मुझ जैसी की बीमारी में—ऐसी अनेक समस्याओं को बड़े प्रेम से हल करते हैं।

वे देवभाई और चाँद वहन को समझाने-बुझाने में भी काफी समय देते हैं, ताकि कहीं, उनको यह न लगे कि वापू हमारे नहीं हैं। देने देखा जाय, तो सच-मुच सभीको यह लगता है कि वापू हमारे ही हैं।

सुझीला वहन तो अमेरिका जाने की तेजी से तैयारी कर रही हैं। उनकी समस्याओं पर भी वाष्ट्र उतनी ही चिन्तापूर्वक वारीकी से ध्यान देते हैं।

आज तो वारिश ही हो रही है। दिन वड़ा ही ख़राव गया। शाम को

कमलनयनजी आये थे। उन्हें वापू ने खूव हँसाया। प्रार्थना में जाते समय बारिश के कारण वापू ने नोआखालीवाली हैट पहनी थी। श्रीताओं को इससे आश्चर्य भी हुआ था।

आज की प्रार्थना-सभा में वापू ने कहा: "आप सवको यह टोप देखकर आश्चर्य हुआ होगा। लेकिन यह मेरे लिए एक कीमती चीज है। एक तो यह टोप नोआखाली के एक मुसलिम किसान ने मुझे मेट दिया है और दूसरे, यह छाते की आवश्यकता भी पूरी कर देता है। यह छाते से वहुत सस्ता भी है और एक आमीण हाथ-कारीगरी का नमूना है। इस तरह हम लोग गाँवों में जाकर ऐसी कितनी ही उपयोगी चीजें पैदा कर सकते हैं।

''अभी आपने जो भजन सुना ('दर्शन देना प्राण पियारे'), वह प्रातःकाल गाने का है। भक्त भगवान् से दर्शन देने के लिए कैसी अनुनय-विनय कर रहा है ? हम इस तरह अनुनय करनेवाले दुःखी भाइयों की यथाशक्ति मदद करें तो ? ईश्वर कभी नहीं सोता। वह सदा-सर्वदा जागता ही रहता है।

"अभी-अभी इलाहावाद से मेरे नाम एक पत्र आया है। वे भाई स्पष्ट लिखते हैं कि अमुक-अमुक व्यक्तियों को छोड़ दें, तो कदाचित् ही कोई ऐसा मुसल्मान निकले, जो हिन्दुस्तान के प्रति पूर्ण वफादार रहे। अगर हम लोगों के बीच लड़ाई घोषित हो जाय. तब तो एक नन्हा-सा बच्चा भी वफादार न रहेगा। इसलिए जैसे बने, वैसे भारत से मुसल्मानों को जाने ही देना चाहिए।

"इस भाई को मुझे स्चित करना होगा कि अगर हमारी ऐसी ही भावना रही, तो निश्चय ही हमारा स्वराज्य खतरे में पड़ जायगा। (जब तक हकीकत साबित न हो, तब तक उस पर आक्षेप कर बैठना मानवता नहीं है।) कुछ ही दिन पहले लखनऊ में एक लाख मुसल्मान जुटे थे और उन्होंने कहा था कि हम लोग अपनी जान कुर्वान करके भी देश के प्रति वफादार रहेंगे। क्या ऐसी घोषणा पर विश्वास न रखना एक राष्ट्र के लिए शोभा के लायक माना जा सकता है ? फिर भी मान लीजिये, कोई वेवफा ही निकला, तो उसे गोली मार सकते हैं। फिर भी यहाँ में इसका भी स्पष्टीकरण कर देता हूँ कि यह तरीका मेरा नहीं है।

''यदि ऐसी भावना रही, तो कदाचित् सभी देशों में ये भागनेवाले कायम

रहेंगे। मान लीजिये कि सभी देशों के बीच लड़ाई घोषित हो जाती है, तो मुझे तो जरा भी जीने की इच्छा नहीं रहेगी। फिर भी जब तक मुट्टीभर किन्तु सम्पूर्ण सत्य और अहिंसा को माननेवाले लोग हैं, तब तक इन सब देशों के बीच रूड़ाई का कदम नहीं उठाया जायगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है।"

प्रार्थना के बाद पंडितजी आये । कश्मीर की समस्या इतनी उग्र हो गयी है कि हो सकता है, लड़ाई छिड़ जाय । दूसरी ओर देशी नरेशों को भी अब शीव यूनियन में मिला दिया जायगा । देशी नरेश क्या करेंगे, कहा नहीं जा सकता । हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये तीनों टुकड़े कदाचित् भयंकर भविष्य उपस्थित कर दें, तो कोई अचरज नहीं ।

शेख साहव अभी तो वहादुरी के साथ काम कर रहे हैं। हेकिन सरदार दादा का मन उनके वारे में जरा खटक जरूर रहा है। पंडितजी का तो शेख साहव पर अगाध विश्वास है।

और कांग्रेस संस्था में भी रोज-व-रोज सभी एक-दूसरे पर ऐसे व्यक्तिगत आक्षेप किया करते हैं, जिससे बहुत दुःख होता है। आखिर ये सारे जहर के घूँट वापू को ही पीने पढ़ते हैं।

रात में करीव १० वजे सोये। सोने के पहले "की मेरे साथ वातं हुई। वापू कनुभाई को "इस बारे में लिखनेवाले हैं। लेकिन "को अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ वातावरण अत्यन्त उदासी से भरा रहता है। अगर वापू नाराज हों, तो "को इन लोगों को खूब हैरान होना पड़ेगा।

मुझे देख लेने के बाद वापू सोये। गरम पानी खुब पीने को कहा। वे मुझसे कहते: "तेरे शरीर की कमजोरी मुझे सचमुच चिंता कराती है। लेकिन जैसे बने, वैसे पानी पी, आराम कर और सोना अच्छा न लगे, तो भी ऑस्वें बन्द कर राम का नाम लेती हुई पड़ी रह। यह तेरा धर्म है, तेरा फर्ज है। "" मुझे तो रोना ही आ गया—एक तो इन सबकी सेवा लेना! इनके उपकार सिर पर चढ़ रहे हैं और उसका मन में काफी रंज रहता है। मुझ पर सारं-के-सारे उपकार चढ़ रहे हैं।

# राष्ट्रभाषा और लिपि का मसला

: 8:

विरला-भवन, नयी दिही ३-१-<sup>१</sup>४८

नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना से पहले वापू ने मेरी तवीयत देखी । अव तो यह मियादी बुखार-सा लगता है । वैसे उठने-वैठने की तो वापू ने मनाही कर दी है, पर में थोड़ा उठ-वैठ लेती हूँ । रात में आभा भाभी वापू के पास सोयी हुई थीं । (फिर भी रात दो वजे खुद वापू ने मुझे पानी पिलाया । पता नहीं, किस जन्म का वापू का यह ऋण निकला है ! )

नोआखाली से ''का पत्र आया है। वापू कहते हैं: "जब अपने ऊपर वीतती है, तभी हमेशा आदमी को हर वात की समझ आती है। इन दिनों में जितना अध्ययन कर रहा हूँ और मनुष्य की जो अन्तिम स्थिति देख रहा हूँ, ऐसी जिन्दगीभर नहीं देखी। कदाचित् यह सारा समय मेरी वीती हुई जिन्दगी का क्यों नहीं हो सकता ? मैं जिसकी कल्पना तक नहीं कर सकता, ईश्वर मुझे उतना स्पष्ट दर्शन करा रहा है। और वह मुझसे कह रहा है कि तू चेत' 'यह सारी चेतावनी की लीला है।"

"तुझे पूरी तरह स्वस्थ हो जाना चाहिए। तभी मुझे शांति मिलेगी। तूने अपनी डायरी दो दिनों से मुझे नहीं दी। आज देना। देख तो सही कि'' के जैसी अच्छी-अच्छी स्त्रियाँ भी आज वस्ताव कस्ती हैं। यह सारा मेरी आँखों से ओझल नहीं है। लेकिन कल ही मैंने प्रार्थना में कहा था कि'मैं तो विश्वासी मनुष्य हूँ।' (विश्वास रखने में मानव कुछ भी गमाता नहीं) वह अपना कर्तव्य पूरा कर सकता है। इसीका नाम है, सच्ची जिन्दगी!"

आज दोपहर में तो बुखार नार्मल हो गया। वापू वहुत प्रसन्न हुए और अब खूब ध्यान रखने के लिए कहा।

आज के पत्र में : "में अब तक राम के नजदीक नहीं पहुँचा । वहाँ पहुँचने की कोशिश है । अगर वहाँ पहुँच गया, तो मेरी अहिंसा का तेज चारों तरफ फैलेगा।

''यहाँ की हालत वहुत खतरनाक है। कस्मीर के बारे में माउण्टवैटन

खुद भी काफी प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ भी हो, अब बंगाल और विहार को जलना न होगा। अगर वहाँ जरा-सी भी गड़बड़ होगी, तो आप मुझे जिंदा नहीं देखेंगे। यह मेरा संदेश सबके पास पहुँचा देना।"

सुबह राजेन्द्र बाबृ के साथ की वातचीत के वक्त भी बापू बहुत व्यभित थे। इस ओर''के बीच के संबंध विगड़ रहे हैं। उसका असर इतना बुरा हो रहा है कि मानो पाकिस्तान में इस परिणाम की राह ही न देखी जा रही हो! भले ही माउण्टबैटन प्रयत्नशील हों। लेकिन आखिर अन्दर्त्नी पारिवारिक बातों में उन्हें इतना अधिक रस-कचि क्यों लेने देनी चाहिए?

और अब तो मानो इस संस्था की एक-एक इंट खिसकती जाय, वेसे यह निस्तेज बनती जा रही है। बापू कहते हैं: "यदि मुझे दिल्ही छोड़ दे, तो में सारे हिन्दुस्तान की यात्रा ही करना चाह रहा हूं। हमें अपने पहले दिये हुए बचनों को याद कर उन्हें योग्य आकार (मूर्तक्प) देना होगा या यह कब्ल करना होगा कि राज्य करना एक बात है और भाषण करना दूसरी। अगर ऐसी बातों से मन में दुःख होता ही रहे, तो भी हमें उसे घोषित कर देने में देश की अधिक सुरक्षा है। करमीर की समस्या दिन पर दिन गंभीर स्वरूप धारण कर रही है और यदि हम लोग यूनो में जाय, तो समझ ले कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गयी! सर्वप्रथम तो—अगर आपका स्वास्थ्य साथ दे, तो में यह अवस्य चाहता हूँ कि—आप देश के कोने-कोने में घूमें और सरकार की दृष्टि तटस्थ रूप से प्रजा को समझायें। अगर कांग्रेस-अध्यक्ष का पद 'तटस्थ' होगा, तो सरकार और प्रजा, दोनों का लाभ होगा, यह में गानता हूँ।"

जाड़ा अधिक होने के कारण आज वापू मालिस के लिए देर से गये। चिट्ठियाँ देखीं। "का खूद गरमागरम पत्र है। वापू ने उसे लिखा: ""तेरा तीखा पत्र मिला। त् इतना अधिक गरम हो जाय, क्या यह उचित है? लोहा गरम हो जाने पर उसमें से चिनगारियाँ निकलने लगती हैं। लेकिन हथीड़ा चाहे जैसा पीटिये, वह लाल होकर जलता नहीं। अगर त् हथीड़े जैसी यन जाय, तो तेरे इच्छानुसार सय कुछ होकर रहेगा । यों अगर दिया में ही आग लग जाय, तो किसे क्या कहा जाय?"

129

### अन्तिम झाँकी

# आश्रम आत्मनिर्भर हों

"मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से निकल सक्ँगा। करना है या मरना है। आप समझते होंगे कि दिल्ली में शान्ति है। मगर वह हृदय की नहीं, इस्त्र की है। मैं भारत की आवाज की प्रतिक्षा में हूँ। मेरे पास आज़कल तीन-चार लड़िक्याँ तो सेवा में हैं ही। विरला के इतने यड़े महल में पड़ा हूँ, मगर मुझे जरा भी चैन नहीं। लड़िक्याँ तो काफी सेवा कर रही हैं। आपकी सेवा की जरूरत अभी तो महस्स नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सब लड़िक्याँ चाहे जब मुझसे इजाजत लेकर जा सकती हैं। केवल मनु ही हुस यज्ञ की भागीदार है। और सब लड़िक्याँ तो इत्तफ़ाक से आ गयी हैं, वैसे ही जा भी सकती हैं। मुझे कवूल करना पड़ेगा कि इस यज्ञ में मनु की सेवा अजीव ही बनी रही। वह केवल अपने शरीर की तरफ से काफी वे-खबर रहती है। आप सब कैसे हैं? खादी-प्रतिष्ठान का क्या हाल है? आश्रम में कितनी संख्या है? आश्रमों को दूसरों पर निर्मर नहीं रहना चाहिए। मैं तो सेवाग्राम के लिए भी इसी निश्चय पर पहुँचा हूँ कि या तो आश्रम अपने पैरों पर खड़ा रहे या उसे बंद ही कर दिया जाय। आज़कल तो आश्रम पिंजरापोल-सा वन गया है।

"'''जो निश्चय करना हो, वह खूव विचारपूर्वक करना चाहिए। भरी दरिया में गिर पड़ने पर यदि कोई दूसरा विचार करे, तो उसका एक ही परिणाम होगा और वह होगा, डूव जाना !"

वापू के कई पत्र तो साढ़े तीन लाइनों के होते हैं। लेकिन कभी-कभी तो काव्यमय भी हुआ करते हैं।

मालिश और स्नान में एक घण्टा वीत गया। नहाते समय मैंने हजामत की।
मुझसे कहने छगे: "अव अगर मैं जीवन का कोई अछग ही प्रकरण शुरू करूँ,
तो त् आश्चर्य मत करना। उन सवमें त् तो रहेगी ही, पर अव और छोगों को
यहाँ नहीं चाहता। किसी-न-किसी वहाने एक-एक करके सभी नोआखाळी छोड़
यहाँ चछे आते हैं! यह सब ठीक नहीं मालूम देता।" को भी विचारपूर्वक" को छिख देना चाहिए।" भी अपने विचारों पर दृढ़ नहीं और फिसछती ही
जा रही है। अगर मैं यहीं मर जाऊँ, तो और कुछ करना वाकी ही नहीं रह
जाता। छेकिन अगर कुछ शान्ति हो जाय, तो मेरा नया ही जीवन शुरू होगा।

इस वार की कसोटी कुछ अधिक विपत्तिमय होगी। अपनी अन्तरातमा की पुकार सुनने के लिए कान लगाये बैटा हूँ। उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आभा और मुद्रीला तो जरा भी विचल्ति नहीं हो सकतीं। इन विपय का इस सदीं-गमीं से कोई सम्यन्य नहीं। आज तक जो भाई-वहन तेरे ऊपर टूट पड़े—१६-१७ साल की मेरी नन्हीं पोत्री पर अनुचित आक्षेप किये—वे ही तेरी पृजा करेंगे। मेरे पास दंभ दिखानेवाले खुद ही अपने-आप दूर हट जायँगे। अहिंसा और प्रेम से ही दंभियों को हटाया जा सकता है। इस विपय में सभी को आत्म-परीक्षण करना चाहिए। तभी माना जायगा कि इन लोगों ने दुनिया की वहुत वड़ी सेवा की। अगर में तेरी पिवत्र और सची माता होऊँ, तो मुँह से राम का नाम रटते हुए, स्वाभाविकता के साथ तुझसे वार्ते करते-करते तेरी गोद में सो जाऊँगा।

"लेकिन तू वीमार रहा करती है, यह मुझे यड़ा ही दुःखदायी लगता है। यह सच है कि तू अपनी शक्ति से अधिक टिक सकी है। तू सादी, सरल और भोली है, इसीलिए ईश्वर तुझे यह हिम्मत दे रहा है। लेकिन दिली की परिस्थिति दिन-दिन विगड़ती जा रही है। मिन्नमण्डल में एकमत नहीं है। ये सारी यातें तुझे इसीलिए कह रहा हूँ कि अब कदाचित् में देह से तेरे पास न भी रहूँ—आत्मा से तो हूँ ही—तो पीछे से तुझे परेशानी न हो। तेरी प्रकृति बहुत ही कमजीर हो गयी है, इसकी मुझे अत्यधिक उलझन है। अगर यह तू समझ सके, तो में समझाना चाहता हूँ। तू आज की इन वातों को एक कागज पर लिखबर मुझे दे देना। मैं उसे सुधारकर तुझे दे दूँगा, ताकि तू उसे अपने भाई को भेज दे। आजकल तेरी डायरी भी नियमित देख नहीं पाता, यह मुझे अच्छा नहीं लगता।"

यह वात सुनकर मेरी आँखों से आँसुओं की घारा वह निकली। वापू यहे प्रेम से थपिकयाँ देकर कहने लगे: "क्या इस तरह कभी घवड़ाने से काम चल सकता है !" मेंने पूछा: "क्या आप उपवास करने की सोच रहे हैं!"

वापू: "अभी तो किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा, पर निर्णय तो करना ही पड़ेगा। त् घवरा न जाय, इसीलिए अभी से तुझे तैयार करने का मेरा यह प्रयत्न है।"

नहाकर वाहर निकले, तो पण्डितजी आये हुए थे। उन्हें भी वापू ने मेरे साथ की गयी वातों का थोड़ा सार वतलाया। भोजन के समय स्थानीय मौलाना लोग आये। उनसे भी वापू ने कहा: ''अब आप लोगों के धीरज की कसौटी है। देखें, खुदा मुझसे क्या करवाता है ?''

चूँ कि वापू ने मुझसे कहा था कि ''मेरी कही हुई वातों की किसीसे चर्चा मत करना'', इसीलिए मैंने किसीको कुछ नहीं बताया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वापू कहीं आमरण अनशन तो नहीं कर देंगे किलकत्ते में भी वापू ने ऐसा ही किया था।

आराम के वाद राष्ट्रभाषा संबंधी कई प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए उन्होंने वतलाया:

#### राष्ट्रभाषा का प्रइन

प्रश्न: राष्ट्रभाषा को 'हिन्दी' किहये या 'हिन्दुस्तानी' यह कोई खास विवाद का सवाल नहीं है। रोज की वातचीत में तो चाल हिन्दुस्तानी काम में आयेगी ही! ऊँचा साहित्य, विज्ञान और ऐसे ही अन्य विषयों के लिए नये शब्दों का कोष संस्कृत भाषा से ही बनेगा, इससे भी शायद ही कोई इनकार करे! यह बात साफ-साफ सबको बतलायी जाय, तो क्या हर्ज है?

उत्तर: "इस सवाल का पहला हिस्सा तो ठीक है। अगर एक नाम के सभी एक ही मानी करें, तो झंझट रहता ही नहीं। झगड़ा नाम का नहीं, काम का है। काम एक हो, तो अनेक नामों का विरोध वितण्डावाद होगा।

"ऊँचे साहित्य और विज्ञान के शब्द संस्कृत से ही क्यों लिये जायँ ? इस बारे में किसी तरह का आग्रह होना ही नहीं चाहिए । एक छोटी-सी समिति ऐसे शब्दों का कोष बना सकती है । उसमें चात्र शब्द इकट्ठे किये जायँ ।

"मान लीजिये, एक अंग्रेजी शब्द हिन्दुस्तानी में पड़ा है। उसे निकालकर हम क्यों खास संस्कृत शब्द वहाँ बनायें? अगर अंग्रेजी का चाल शब्द ले लेते हैं, तो उर्दू का क्यों नहीं? 'कुसीं' शब्द के लिए 'चतुष्पाद-पीठिका' शब्द लें या वे रोक-टोक 'कुसीं'? ऐसी मिसालें और भी निकल सकती हैं?

#### लिपि की समस्या

"जो मसला है, वह लिपि का है। दो लिपियाँ चाल, रहते हुए भी यह

सवाल—और टीक सवाल—सभी करते हैं कि दो लिपियों का चलाना राष्ट्र का काम चलाने में वेकार वोझ सावित होगा। तव तो दो लिपियों के बदले एक लिपि, जो सभी प्रान्तों के लिए सहज और आसान हो, क्यों न मानी जाय?

"दो लिपियाँ मानने के मानी भी में समझना चाहता हूँ। क्या उसका यह मतलव होगा कि केन्द्रीय सरकार के सारे विज्ञापन दोनों लिपियों में छपंगे ? फिर तार-घर वगैरह से जो तार आदि निकलंगे, वे तो किसी एक ही लिपि में लिखे जायँगे। दूसरी लिपि का उपयोग इन जगहों में किस तरह हो सकेगा, यह भी में जानना चाहता हूँ। में यह मानने के लिए तैयार नहीं कि दूसरी लिपि मुसलमान भाइयों को खुश करने के लिए रखी गयी है। हमें तो यह देखना चाहिए कि किसी पर भी अन्याय किये विना राष्ट्र का भला किस लिपि के चलने में होगा। 'नागरी' के चलने से मुसलमान भाइयों का नुकसान होगा, ऐसा मानना भी ठीक नहीं है।

"जहाँ तक में समझा हूँ, दोनों लिपियों का चलन थोड़ अर्स के लिए ही जरूरी है, ताकि वे लोग, जो इन लिपियों के जानकार नहीं हैं, धोरे-धीरे जान जायँ। आखिर में सभी एक लिपि अपना लेंगे, इसमें सन्देह ही क्या है?

''दो लिपियों को रखते हुए भी आखिर में जो आखान होगी, वहीं चलेगी। वात इतनी ही है कि उर्दू का विहस्कार न हो, इस विहस्कार में देप हैं, इस झगड़े की जड़ में द्वेप था, आज वह वढ़ गया है। ऐसे मीके पर हम, जो एक हिन्दु-स्तान चाहते हैं और वह हथियारों की लड़ाई से नहीं, उनका फर्ज होगा कि दोनों लिपियों को जगह दें। हम यह भी न भूलें कि वहुतेरे ऐसे हिन्दू, रिख भी पड़े हैं, जो नागरी लिपि जानते ही नहीं। मुझे इसका तजुर्या हमेशा होता है।

"करोड़ों को दोनों लिपियाँ सीखने की बात नहीं है। जिन्हें अपने सुते से बाहर काम करना है, उन्हें वे सीखनी चाहिए। केन्द्र के दपतर में भी सब कुछ दोनों लिपियों में छापने की बात नहीं है। विशापन सबके लिए हों, उन्हें दोनों लिपियों में छापना जरूरी है। जब दोनों कीम के बीच जहर फेल गया है, तब उर्दे लिपि का बहिएकार लोक-बाद का विरोध ही बताता है। तार आदि जब रोमन लिपि में नहीं लिखे जावँगे, तब शायद उर्दू या नागरी लिपि में लिखे जावँगे। इसे में छोटा सवाल मानता हूँ। जब हम अंग्रेजी और रोमन लिपि का मोह छोड़ेंगे,

तव हमारा दिल और दिमाग ऐसा साफ हो जायगा कि हम इस झगड़े के लिए शरमायेंगे।

्रिंकिसीको राजी रखने के लिए कोई बेजा काम हम कभी न करें। पर राजी रखना हर हालत में गुनाह नहीं है। एक ही लिपि को सब खुशी से अपनायें, तो क्या अच्छा नहीं है ? मगर ऐसा होते हुए भी दोनों लिपियों का चलना आज जरूरी है।"

इसके सिवा वापू का भोजन, कातना, मालिश वगैरह नियमानुसार चलतां है। दोपहर को राजकुमारी वहन आयी थीं। उसके साथ भी कश्मीर सम्बन्धी बातें हुई। कौन जानता है कि शायद पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच लड़ाई छिड़ जाय। वापू कहते हैं: "मैं तो यह देखने के लिए जीता ही नहीं रहूँगा। क्या आजादी का परिणाम इतना भयानक और करण लिखा होगा?"

आज तो दिनभर जो-जो लोग आये, सबसे वापू ने एक ही बात कही कि "अब दिल्ली में मेरे निवास का परिणाम शीघ ही प्रकट होगा।" सुबह मुझसे भी यही बात कही थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि "बापू तो कौमी झगड़े के बजाय कौड़ंबिक (कांग्रेस के अन्दर नेताओं के एक-दूसरे के प्रति अविश्वास से) करण परिस्थित से काफी बेचैन हो उठे हैं और कहीं अनशन ही न कर बैठें। इस समय अनशन करना वापू के लिए भयानक सिद्ध होगा। क्योंकि कलकत्ते के अनशन को अभी कुल छह महीने ही हुए हैं। उस समय की श्लीण हुई शक्ति अभी उनमें कहाँ आ पायी है ?

शाम को भाई साहव से भी मैंने यह बात कही। आज की प्रार्थना 'वावेल-कैम्प' में थी। इस कैम्प में सुचेता दीदी की बड़ी ही अच्छी व्यवस्था थी। कैम्प में रहनेवाले लोग भी कुछ समझदार थे। दुःख रहने के बावजूद वे हँसते हुए वहादुरी के साथ उसका सामना कर रहे हैं।

आज की प्रार्थना-सभा में वापू ने कहा: "मुझे ऐसी छावनी में आकर आप लोगों के साथ वातें करने का अवसर मिला, इसे मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ । वहुत दिनों से आप लोगों के वीच आने की अपनी इच्छा आज पूरी कर सका हूँ । यहाँ उपस्थित सभी भाई-वहनों से, जो हजारों की संख्या में अपना सर्वस्व गँवाकर आये हुए हैं, प्रार्थना करता हूँ कि आप इन छड़कियों द्वारा प्रमु से की गयी मेरी इस प्रार्थना में हृदय से अपना स्वर मिलाइये कि भगवन् ! आप पुनः हमारे देश में एकता और शान्ति स्थापित कर हमें सन्मति दें।)

"मानव के पास कितना ही धन या सुन्त-सामग्री रहे, फिर भी जब तक आन्तिरिक शान्ति नहीं होती, तब तक कभी बरकत नहीं आती। सभी धमों में सत्य को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। अगर वह मिल जाब, तो मानव चाहे जहाँ रहे, अपार सुख का अनुभव करता है। उसे मिविष्य की चिन्ता नहीं रहती। भावी बतलानेबाला एकमात्र परमेश्वर ही है। श्री रामचन्द्रजी जेंगों को भी पता न था कि अपने राज्यारोहण के दिन बनारोहण करना पड़ेगा। राजकीय पोशाक के बदले बल्कल धारण करने पड़ेंगे। किन्तु रामचन्द्रजी के मन में बाह्य सुख से ही शान्ति नहीं थी। वे तो अपने हृदय में ही शान्ति का अनुभव करते रहे। इसलिए उनके मन ने बन या राजगदी, दोनों को समान ही माना। हम हिन्दू, सिख और हममें से हरएक को आयी हुई विपत्ति में शान्ति खोजनी चाहिए। अगर हम रामचन्द्रजी का आदर्श अपने जीवन में उतार लें, तो ऐसे पागलपन के शिकार कभी न होंगे।

'सबसे पहले मुझे यह बताया गया कि सभी कैंग्गों की ओक्षा इस कैंग्प में रहनेवाले भाई-वहन अधिक मुल्यवस्थित हैं। मैं यह देख भी सकता हूँ । कैंग्य-जीवन का अनुभव भी एक प्रकार का वैभव है। मैं तो कैंगों में काफी रहा हूँ और यदि यह कहूँ कि वहाँ किस तरह रहना चाहिए—इस वारे में में पूर्ण निष्णात हूँ, तो यह अतिद्ययोक्ति न होगी। फिर भी आपको यहाँ काफी मुसीवतें उठानी पड़ती हैं, यह मैं भुला नहीं सकता। आपमें से बहुतों ने धूप-छाँह तक नहीं देखी है। फिर भी अगर आप इस आयी हुई विपत्ति को सम्पत्ति समझकर मौके के अनुरूप बन जायँ, तो आप अपने वे मुखमय दिन मृत्य जायँगे। सन् १८९९ में वोअर-युद्ध गुरू होने पर अंग्रेज झन्सवाल छोड़ नेटाल चले गये थे। लेकिन उनको मामूली काम से लेकर सब बुछ आता था और वहाँ सभी लोग समान रूप से रहते थे। एक अंग्रेज इंजीनियर तो मेरे साथ यहई-गिरी भी करता था।

"सारांश, इस कैम्प में रहनेवाले सभी भाई-वहन समान दर्जे से रहें और इसे ऐसा आदर्श कैम्प बना दें कि दुनियाभर के और हिन्दुस्तान के लोग खास रूप से इसे देखने को आयें। {अभी आपने 'ईशावास्य' का क्लोक सुना होगा। उस मंत्र का अर्थ भी यही है कि अपने पास जो कुछ हो, वह सब भगवान् को अर्पण कर अपने लिए जितना आवश्यक हो, उतना ही लें। अगर हम इस मन्न के अनुसार वरतें, तो न केवल इस कैम्प को, विक जहाँ शरणार्थियों की बदनागी हो रही है, उस दिल्ली शहर को भी नवीन तेज प्राप्त होगा और दिल्ली द्वारा हिन्दुस्तानभर के आतंकप्रस्त क्षेत्रों में सच्चा और आन्तरिक सुख प्रकट होगा।")

प्रवचन के बाद कई भाई-बहनों ने हस्ताक्षर लिये। कितनी ही जर्जर बृद्धाएँ और बूढ़े बापू के चरण-स्पर्श के लिए अधीर हो रहे थे। इस छावनी के भोजन आदि के बारे में भी हमें बतलाया गया।

वापू शरणार्थी हिन्दुओं के बहुत-से कैम्पों में हो आये हैं। उनकी अपेक्षा इस कैम्प में इतने दुःखों के वावजूद, शान्ति और मिक्त अत्यधिक दीख पड़ी। कैम्प के व्यवस्थापकों के प्रति भी शरणाथियों के मन में अपार सम्मान का भाव देखा गया।

रास्ते में बापू कहने लगे : 'हर कैम्प में भक्त और मुक्यवस्थित लोग रहते ही हैं। लेकिन अत्यिक दुःख झेलकर आने पर और कैम्प के व्यवस्थापक की ओर से भी सन्तोष न हो, तो ये नाराज होंगे ही। यहाँ के व्यवस्थापक ही भावक हैं और वे दारणार्थियों के दुःखों में पूरा साथ देते हैं। व्यवस्थापिका बहन भी कितनी सादी थीं, जब कि दूसरे के कैम्पों में इसका अभाव था। इन दुःखी दारणार्थियों के पास जाना हो, तो संचालक को अत्यन्त मर्यादित, संयत होकर रहना चाहिए। दूसरे कैम्पों में संचालका बहनों की वेदा-भूषा देखकर ही मैं तो आश्चर्यचिकत हो जाता था। उससे उनका प्रभाव पड़ ही नहीं सकता।"

वहाँ से आने के बाद वापू टहले । नियमानुसार पंडितजी आये । बापू ने प्रार्थना-प्रवचन लिख लिया है । अभी साढ़े नौ वजे हैं । थोड़ी ही देर में पंडितजी उटने की तैयारी में हैं । ऐसा लगता है कि सभीको कश्मीर का प्रश्न व्याकुल कर रहा है ।

# कइमीर की समस्या

: 6 :

विरला-भवन, नर्या दिही ४-१-<sup>१</sup>४८

नियमानुसार ३॥ वजे प्रार्थना ! दतौन करते समय ' के साथ वातें । ' के विषय में कनुभाई का पत्र । अव सबको कदाचित् पता लगेगा । नारणदास काका को भी स्चित करने के लिए कहा । देखें, आगे क्या होता है ! अभी तो यहाँ पुनः सभी जुट गये हैं, इसलिए वापू चाहते हैं कि खुद ही सप्ताहभर के अन्दर अचित निर्णय कर लें । वे ऐसा ही सोच रहे हैं । दतीन करते समय उन्होंने कहा : "अभी तो हृदय में मंथन चल रहा है । ठीक-ठीक प्रकाश नहीं मिल पाया है । फिर भी प्रकाश के मार्ग पर हूँ , ऐसा अवस्य माल्म पड़ रहा है । अव त् जरा भी बीमार न पड़े, तो बाकी सब-कुछ में हल कर लूँगा । शरीर से बुखार को हटाना ही चाहिए।"

देवभाई (देवप्रकाशभाई नैयर) और चाँद वहन का वातावरण खृत हाँ वा होल है। मुशील वहन अमेरिका जाने की तैयारी में व्यक्त हैं। उनकी स्थिति भी अजीव है। वापू अभी ऐसी एक-न-एक वात कहते हैं, जिससे लगता है कि कदाचित् वे विरला-भवन छोड़ किसी मुसलिम वस्ती में चले जायँ और वहीं अकेले रहने का निर्णय कर लें। साफ-साफ कुछ समझ में नहीं आता। सबसे ज्यादा अपने ऊपर ईस्वर की कृपा मानती हूँ। वे जिनसे बातें करते हैं—पंडितजी और राजेन्द्र बाबू जैसों के साथ भी—उनसे यही कहते हैं कि "में कुछ सोच रहा हूँ। उसमें सिर्फ मनु ही साथ रहेगी, और किसीकी जलरत नहीं। आखिर देखें क्या होता है ?"

प्रार्थना के वाद छात्रावासों में हरिजन-प्रवेश के वारे में परीक्षितलाल भाई का पत्र पढ़ा । उसके नीचे नीट लिख दिया : "इसमें इतना वढ़ा देना चाहिए कि अगर छात्र सच्चे होंगे, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता । इस जमाने में छात्रों के आगे संचालकों की चल नहीं सकती—उसमें भी अगर छात्रों के पक्ष में धर्म हो और संचालक अधर्म का आचरण करते हों, तव ! "लोगों को भोजन

से मतलव है, दूसरे झगड़ों से नहीं। चाहे जो हो, छात्रावासों में हरिजन और आदरपूर्वक दाखिल होने ही चाहिए।"

एक वालिका को लिखा: "बालकों को पेन्सिल से कभी नहीं वि चाहिए। उसी तरह फाउण्टेनपेन से भी नहीं। वरू की कलम से लिखने पर सुधरते हैं। त् अपनी माँ के घरेलू कामों में मदद करती ही होगी। नि आध घंटा कातते रहना। कसरत करके शरीर खूब मजबूत बनाना। रोटी और शाक बनाना आ गया है न ? ठीक, जब मिलेंगे, तब मुझे खिलाना। खूब हँसती-खेलती रह। बाकी मनु बेन लिखेगी।

--वापू के आशीर्वा

एक बहन को : "कल की कौन जानता है ? मेरा तो सभी अनिश्चि लेकिन प्रकाश के पथ पर हूँ ।(तेरा प्रदर का रोग मिटना ही चाहिए । नम् खाना ही नहीं चाहिए । द्विदल (दाल) इस रोग में जहर सी है और मिर्च-म भी । किट-रनान और पेंडू पर मिट्टी रखना और आराम करना ! मेरे रहती, तो उपवास कराता । पर मुझे विश्वास है कि इतने वाह्य उपचारों के हृदय से राम-नाम रटती रहेगी, तो निश्चय ही रोगमुक्त हो जायगी । हिन्दु में पचहत्तर प्रतिशत वहनों को यह रोग है । इसके प्रमुख कारण हैं : वहन् शर्म, इस विषय का पूर्ण अज्ञान, कृत्रिम जीवन, खानपान आदि । अगर शें कहूँ कि सभी रोगों में यह रोग कितना मयानक और त्रासदायक है, इ बहनों को मान ही नहीं है, तो वह झुठ न होगा । अगर में इन सब का मुक्त हो जाऊँ, तो सर्वप्रथम प्राकृतिक उपचार से वहनों के सभी रोग मिटा ऐसी मेरी पूर्ण श्रद्धा है । लेकिन आज तो यह आसमानी सुलतानी की वात

"चाँद अभी पूरी तरह अच्छी तो हुई ही नहीं है। उसे शारीरिक रोव अपेक्षा मानसिक रोग अधिक है। आभा और मनु अच्छी हैं। आज वंब सुशीला आनेवाली है। यह सुबह के समय लिख रहा हूँ। कदाचित् में देर-अवेर से दूँ, तो भी तुझे तो नियमित लिखना ही चाहिए। वाकी म लिखेगी।

इंग्लैण्ड की पुलिस में जमीन-आसमान का अन्तर है। वहाँ की पुलिस 'फर्ज' समझकर ही नौकरी करती है, जब कि यहाँ कि पुलिस पेट भरने का साधन समझकर नौकरी करती है। इतना महान् अन्तर है। जब हम सबको यह अपना देश प्रतीत होगा, तभी यह स्थिति सुधरेगी। जिस दिन हम लोगों के दिलों में यह भावना जाग उठेगी, उस दिन हमारे देश की आजादी दुनियाभर में विख्यात हो जायगी। तब न तो साम्यवाद की जरूरत होगी, न समाजवाद की और न पूँजीवाद की। तब 'मानववाद' के सिवा और किसीकी भी जरूरत न होगी। आज हम लोगों में से मानवता उठ गयी है। उसीका यह परिणाम है।

"इसके साथ ही आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके, आप लोग अपना प्रभाव मुसलिम भाई-वहनों पर डालिये और उन्हें शान्त रिखये, तो हिन्दू और सिख तो अपने-आप ठिकाने पर आ जायँगे। अब तो कदाचित् आपको जितनी राह देखनी पड़ी, उतनी देखनी भी न पड़े। एक ओर पाकिस्तान भी लड़ाई की बातें कर रहा है। आपको भी उस बात का गम्भीरता से विचार करना ही होगा। अगर आप उसमें सहमत हों, तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन अगर असहमत हों, तो आपको इसकी खुली घोषणा कर देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करें, तो भारत के मुसलमानों की बहुत बड़ी सेवा करेंगे।"

उनके जाने के बाद वापू ने कुछ देर तक विश्राम किया । लेकिन लगता है कि आज की दिल्ली की अशान्ति से वापू काफी सोच में पड़ गये हैं। पंडित सुन्दरलालजी ने भी वापू से अशान्ति के बारे में बहुत कुछ कहा । जब बार-वार एक के बाद एक बुरी खबरें आती रहती हैं, तो वापू को तो यही लगता है कि कदाचित् यह सारा गम्भीर त्फान उठ पड़ा है। सुन्दरलालजी के समाचार की भी यही प्रतिक्रिया हुई। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग न इधर ही वोल सकते हैं और न उधर ही। क्योंकि जब हकीकत ही खराब है, तो उसमें फिर कमी-वेशी को वापू महत्त्व देते ही नहीं।

आज तो दिनमर काफी वादल रहे। करीव चार वजे से तो वारिश भी शुरू हो गयी। फिर भी कुछ लोग प्रार्थना में आये ही हुए थे। पहले तो विचार हुआ कि प्रार्थना अन्दर ही की जाय। पर वापू ने कहा कि "जब लोग इतने कप्ट सहन कर वाहर से—दूर से, आये हों, तो मुझे वहाँ तक जाना ही चाहिए।"

वापू ने प्रार्थना में आनेवालों का अभिनन्दन करते हुए कहा : "आप लोग यहाँ केवल कुत्हल की दृष्टि से नहीं, विल्क प्रभु का भजन करने के लिए ही आये हैं—ऐसा मानता हूँ।

"मुझे तो आज आपसे कुछ अलग ही यातें कहनी हैं। आज के समाचार-पत्रों में और सर्वत्र एक ही चर्चा चल रही है कि यूनियन और पाकिस्तान के बीच लड़ाई झुरू होगी। अभी तो स्वतद्य होकर छह महीने भी पूरे नहीं हुए और हम लोगों ने लड़ाई की बातें छुरू कर दी हैं, यह हमारा कितना हुर्माग्य है! पाकिस्तान ने आज यह विज्ञित प्रकाशित की है कि यूनियन ने लड़ाई करने के लिए राष्ट्रसंघ के पास गुहार की है। ऐसा सफेद छुट देख मुझे तो अपार आश्चर्य हो रहा है। यह तो 'उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे' जैसी बात है। अलयत आप मुझसे पृछ सकते हैं कि यूनियन राष्ट्रसंघ से न्याय माँगे, तो क्या यह उचित माना जा सकता है? इस पर मेरा जवाब दोनों प्रकार का है। न्याय माँगने के लिए दौड़ना अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा इसल्एि कि कश्मीर में एक प्रकार से हमले चल ही रहे हैं और ऐसी अफवाह है कि उसमें पाकिस्तान का भी हाथ है। अगर पाकिस्तान ऐसा दावा करता हो कि यह बात सच नहीं है, तो मुझे उतने मात्र से सन्तोप हो ही नहीं सकता।

"अगर कश्मीर यूनियन से मदद माँगता हैं, तो यूनियन को भी पड़ोसी और मित्र के नाते उसकी मदद करनी चाहिए। इसमें यूनियन भूल करता हो, तो उसका न्याय इंदबर दे देगा। यूनियन का सिद्धान्त है कि जो पड़ोसी झरण आये, उसकी मदद अवस्य की जाय। लेकिन पाकिन्तान ने जो यह वक्तव्य दिया है, में मानता हूँ कि उसमें उसकी गंभीर भूल ही है। ऐसा गंभीर वक्तव्य देने से पूर्व उसे यहाँ की सरकार से वातचीत कर लेगी चाहिए भी। खुने तीर पर तो ये लोग यही कहते हैं कि हम यूनियन के साथ रहकर ही सब कुछ करेंगे, पर यथार्थ में इसके विपरीत ही आचरण करते हैं। धमं के नाम पर पाकिन्तान की स्थापना हुई है, इसिक्ए ऐसा पाकिन्तान तो हर प्रकार से 'पाक' यान संपूर्ण शुद्ध रहना चाहिए। में मानता हूँ कि भूलें तो दोनों देशों में समान ही

हुई हैं। तो क्या अब भी उन भूलों की परम्परा वनाये रखनी है ? अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, तो तीसरी कोई प्रवल सत्ता हम लोगों पर चढ़ वैठेगी और इस तरह हम लोग गत १५० वर्षों से अपार विपत्तियाँ झेल और हजारों- लाखों के बलिदान के बाद पायी हुई बहुत ही महँगी इस आजादी को खो बैठेंगे। तब तो वह हमारी मूर्वता की हद ही मानी जायगी।

"अभी कुछ भी विगड़ा नहीं हैं। दोनों देशों के नेता लोग ईश्वर को साक्षी रखकर परस्पर विश्वास पैदा करें। अगर राष्ट्रसंघ के पास मामला गया हो और हम लोग उसे वापस लौटा लें, तो वे लोग भी राजी ही होंगे। मैं ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना कलँगा कि वह हमें इस युद्ध से बचाये। अगर युद्ध होना तय ही हो, तो कम-से-कम में तो उसका साक्षी बनना चाहता ही नहीं। लेंकिन यहाँ एक बात का स्पष्टीकरण कर लेना चाहता हूँ कि मन-ही-मन दुश्मनी रखने और एक-दूसरे के प्रति पड़्यंत्र करने की अपेक्षा वेहतर है कि दिल खोलकर लड़ ही लिया जाय।

"अभी दिल्ली के दिल में भी शान्ति स्थापित नहीं हो रही है। गत रात बच्चों और वहनों को आगे करके अमुक लोग मुमलमानों के मकानों में घुस गये और उस समय मार-काट छिड़ गयी। लाचार हो पुलिस को अशुगैस छोड़नी पड़ी। दुःखी तो सचमुच दुःखी हैं ही, पर ऐसी आफत के समय वे मर्यादा का खयाल न करें, तो दुःख बढ़ता ही जायगाः। इस तरह मारकाट करने से आप सरकार के मददगार होने के बदले उसके लिए परेशानी बढ़ानेवाले ही बन जायँगे। स्वतंत्र भारत में यहाँ दुनियामर के राजदूत स्थायी रूप से आकर बसे हैं। उन सबको हम अपना झगड़ा वताकर अहिंसा को लजा रहे हैं। एक ओर तो कहा जाता है कि भारत ने खून की एक बूँद भी वहाये बगैर आजादी पायी है और दूसरी ओर हम ही अपने भाइयों के बीच कल्लेआम शुरू करके क्या कर रहे हैं? बच्चों और वहनों को आगे रखकर दूसरों का सामना करने में कोई वहादुरी नहीं। पुराने जमाने में गायों को आगे रखकर मुसलमान कल्लेआम करते थे, जिससे हिन्दू लोग सामने वार न कर सकें। इस तरह तो हम अपनी वहनों का दुक्पयोग कर उन्हें लजा रहे हैं, इसल्एए हमें शरम आनी चाहिए। भगवान आपको सन्मित दे।"

प्रार्थना के बाद अन्दर पेसेज में ही वापू टहले। टहलते समय भाई साहव ने बापू को बतलाया कि "कंट्रोल हटा देने से जनता बड़ी ही खुदा है और भावों में भी काफी परिवर्तन हो गया है।" बापू ने भी उनसे कल सभी के बाजार-भाव लिख लाने के लिए कहा।

जहीर साहव के साथ शिक्षण और नयी तालीम के बारे में वातचीत करते हुए वापू ने कहा : "नयी तालीम का प्रत्येक छात्र पूर्ण स्वावलंत्री होना चाहिए । अगर यह नहीं होता, तो इसे में नयी तालीम की नहीं, बिल्क आप सब शिक्षकों की ही असफलता मानूँगा । आखिर हमारे यहाँ शिक्षित लोग कितने प्रतिश्वत होंगे ? वड़ी मुक्किल से पाँच निकलें, तो क्या उनमें अल नहीं ? सब कुछ है, लेकिन गरीबी के कारण वे अक्षर-ज्ञान से भी बंचित हैं । इसलिए देश की आर्थिक स्थिति और शिक्षा—दोनों विभाग सगे भाई जैसे ही हैं । एक प्रश्न हल करेंगे, तो दूसरा अपने-आप हल हो जायगा । मेरी चले और कोई मुझे नीकरी पर रखे, तो में शिक्षक होना ही पसंद करूँगा । जब तक थोड़ में पेट का गता नहीं भरता, तब तक देश कभी भी ऊँचा नहीं उठ सकता । अगर यह गता भरने की कोई कला हो, तो वह नयी तालीम ही है, अतः उसे न्यापक बनाना चाहिए ।/ उसी तरह प्रत्येक छात्र शिक्षा के साथ-साथ अपना खाना, कपड़ा और निवास भी खुद ही पैदा करे । इस देश के लिए यह सब सुद्धम है । लेकिन मेरी यह तृती की आवाज कहाँ तक पहुँच सकेगी, यह खुदा ही जाने।"

चाँदवानीजी ने हिन्दी प्रवचन का अंग्रेजी अनुवाद किया । वंाप् को उसमें काफी संशोधन करना पड़ा । रात में नियमानुसार पंडितजी आये थे । घंटेभर वैठे । कसरत करके ९॥ यजे के वाद सोने की तैयारी हुई । सोने पर मेंने रोज की तरह तेल की मालिश की और वाप् ने वीमार और स्वस्थ सभी की तवीयत का दिनभर का हाल सुना । दिनभर तरह तरह की माथापच्ची करते हुए भी वापू एक वात नहीं भूलते । किसको कितने दस्त हुए और कितना सुखार रहा १ कितना साया और कितनी वार वाथ लिया—यह सारा वारीकी से पूछा ।

# खादी और कंट्रोल की समस्या

; ६ :

विरला-भवन, नयी दिल्ली ५-१-१४८

नियमानुसार प्रार्थना ! आज मौन का दिन होने से बापू को खुद ही लिखना था । मैं तो प्रार्थना के बाद बापू को भीतर पहुँचाकर थोड़ी देर सो गयी।

बापू ने आज हिन्दी में खादी पर लिखंते हुए बताया कि लोग नीचे के सवाल उठाते हैं:

"आजादी मिलने के बाद शुद्ध खादी, अप्रमाणित खादी, मिल के कपड़े और विलायती कपड़ों में बहुत फर्क नहीं रह जाता । जितनी जरूरत हो, उतना खुद ही कातकर और बुनकर पहनें, तो जरूर फर्क पड़ जाता है। क्योंकि इससे एक खास विचार-धारा का पता चलता है। पर जितना कपड़ा चाहिए, उतना स्त तो काता नहीं जाता! खादी तो खादी-मंडार से ही खरीदते हैं! उसके लिए भी जितना सूत देना पड़ता है, खुद नहीं काता जाता। शुद्ध खादी में कोई सुधार दिखाई नहीं देता। अप्रमाणित खादी में कई तरह के कपड़े काम आते हैं। इसका कारण यह दिखाई देता है कि शुद्ध खादीवालों को सुधार में कोई रुचि नहीं है। आजकल मजदूरी इतनी ज्यादा हो गयी है कि जीवन-वेतन का भी सवाल नहीं रहता। फिर जरूरत हो, तो अप्रमाणित खादी लेने में क्या हर्ज है!

"सारे देश में कपड़े की काफी कमी है। राष्ट्रीय सरकार खुद विलायती कपड़ा मँगाती है। विलायती कपड़ा मँगाना या न मँगाना सरकार के हाथ में है। फिर भी वह कपड़ा मँगाती है, तो फिर उसे खरीदने में क्या बुराई है ?

"प्रमाणित खादी ही प्रमाण हो सकती है। यहाँ 'प्रमाणित' शब्द का सहीं मतलब पूरी तरह लाहिर नहीं होता। "प्रमाणित' का असली मतलब है—वह खादी, जिसमें पूरा दाम देकर सूत खरीदा गया हो, जिसे ठीक दाम देकर बुनवाया गया हो, और खरीद का दाम नफाखोरी के लिए नहीं, बल्कि लोक-लाभ के लिए ही रखा गया हो। स्वावलंबी यानी अपनी बनायी खादी के सिवा बाकी ऐसी खादी, जो बाजार से लेनी पड़ती है, उस खादी के लिए प्रमाण जनता के

लिए जरूरी है। ऐसा प्रमाण देनेवाली एक ही संस्था हो सकती है और वह है— 'चरखा-संघ !' इसलिए चरखा-संघ जिसे प्रमाण-पत्र दे, वही प्रमाणित खादी है।

"उसे छोड़कर जो खादी मिले, वह अप्रमाणित खादी हो जाती है। प्रमाण-पत्र न लेने में कुछ-न-कुछ दोप तो होना ही चाहिए। दोपवाली खादी हम क्यों लें ? दोपयुक्त और निर्दोष में फर्क है, इसमें संदेह के लिए गुंजाइश ही नहीं हो सकती।

''यह सवाल किया जा सकता है कि प्रमाण-पत्र की दार्त में ही दोप हो सकता है। अगर दोप हैं, तो उसे बताना जनता का धर्म हो जाता है। आलस के कारण दोप बताने के बदले अप्रमाणित और प्रमाणित का फर्क ही उठा देना किसी हालत में ठीक नहीं। हो सकता है कि हममें कुचाल इतनी बढ़ गयी हो कि हम जनता के बीच में ठीक चाल चल ही नहीं सकते या जिसे हम ठीक चाल मानते हैं, बह धोखा ही हो। इस हद तक जाना जनता के प्रतिनिधि का काम है ही नहीं।

"खादी, स्वदेशी मिल के कपड़े और विदेशी कपड़ों में फर्क है, इस वात में शक ही कैसे पैदा हो सकता है ? विदेशी राज्य गया, इसलिए विदेशी कपड़ा लाना ठीक बात कैसे हो सकती है ? ऐसा खयाल करना ही बताता है कि हम विदेशी राज्य के विरोध का असली कारण ही भूलते हैं। विदेशी राज्य होने से मुक्क को बड़ा भारी नुकसान होता था। इस भारी नुकसान को मिटाना ही स्वराज्य का पहला काम होना चाहिए।

("निचोड़ यह कि स्वराज्य में शुद्ध खादी को ही जगह है। उसीमें लोक-कल्याण है। उसीसे वरावरी पैदा हो सकती है।"

### सेवाशाम की चिट्ठी

आज सेवाग्राम से मुत्रालाल भाई आये। उन्होंने वर्षा के आक्षम की तथा अन्य भी नयी-पुरानी बातें सुनायों। बापू तो अब स्पष्ट मानते हैं कि 'आश्रम को अपने पैरों पर ही खड़ा होना चाहिए।' दवाखाना आश्रम के बाहर चला गया है। वह तो कुल मिलाकर ठीक ही चल रहा है। बापू ने एक चिट पर लिखा: ''यदि सेवाग्राम में रचनात्मक कार्यक्रम संपूर्ण स्वावलंबी न बना, तो

समझिये कि आश्रमवासी सोये हुए हैं ) 'रचनात्मक कार्यक्रम का सर्वथा अखंड और संपूर्ण अमल यानी संपूर्ण स्वराज्य' यह मेरी न्याख्या है।

"में खयं अभी दृढ़ निश्चय पर नहीं पहुँचा हूँ। सेवाग्राम आने की वात को तो हवाई ही समझें। हवाई जहाज तो दिन पर दिन वढ़ ही गये हैं न १ में तो आकाश के नीचे वैठा होऊँ और ऊपर खरर-खरर जोर से आवाज आये, तो देख हूँ! यह सब देखता हूँ, तो यही लगता है कि सारी दुनिया कर्तव्यनिष्ठ है। दुनिया में अगर कोई वेकार है, तो एक मैं ही हूँ।" "( एक साथ विनोद और गम्भीरता का वातावरण छा गया )।

नोआखाली में कतुभाई को लम्बा पत्र लिखा, पर ''को वह पसन्द नहीं पड़ा, इसलिए कदाचित् न भेजें।' 'लेकिन काफी दुविधा में हैं। सुशीला वहन को इस महीने में अमेरिका जाना था, पर अव मई में जाना तय हुआ है। इससे वे भी प्रसन्न हुई। वापू को छोड़कर जाना वे विलकुल ही नहीं चाहती थीं।

आज सुशीला वहन ने वापू की मालिश की । मालिश के समय नित्य नियमानुसार वंगला पाठ किये गये । सदीं इतनी वढ़ी है कि शरीर में से हटती ही नहीं । फिर भी वापू 'वाय' में वरफ जैसे ठण्डे पानी में वैठते हैं । दतौन करने और हाथ-मुँह धोने के लिए भी ठण्डा पानी ही काम में लाते हैं ।

वाथ में हजामत करते समय वापू १० मिनट सो गये। पंडितजी आये। कुछ देर वातें करके चले गये। इन्दिरा वहन भी नन्हें-मुन्ने को लेकर आयीं। वापू ने उसे संतरा दिया। वह तो खूव खुश हो गया और वापू की गोद में बैठकर खुव खेला।

माऌ्म पड़ता है कि वापू को सर्दी होगी। भोजन में भी परिवर्तन कर दिया गया।

# हिन्दू-मुसलिम झगड़े का अन्त ?

नियमानुसार मौलाना लोग आये । वे शिकायत करने लगे: "हिन्दू लोग मुसलमानों को हिन्दू-महलों में हैरान तो करते ही हैं, हथियार भी उनके पास हैं।" वापू ने लिखकर वताया कि "इसके प्रमाण देंगे, तो वहुत सुविधा होगी। मेरे पास यह भी शिकायत आयी है कि मुसलमानों के पास भी काफी हथियार हैं। इसिलए आपका पहला फर्ज तो यह है कि मुसलमान भाइयों से प्रार्थना कर उनके पास जो हथियार हों, वे मुझे लाकर सींप दें। फिर अगर सरकार मुसलमानी का पूर्ण संरक्षण नहीं करती, तो पहले में मरूँगा, वाद में उन्हें मरने दूँगा।"

वाकी मुलाकातें तो रोज जैसी ही चल रही थीं। सुभद्रा वहन गुप्ता ने भी मुसलमानों को हैरान करने की बात कही। वापू ने लिखा: "अगर तेरे जैसी किसी लड़की के ऐसी शिकायत करने के लिए आने के बजाय, यह सुनता कि मुसलमानों को बचाते हुए एक हिन्दू के हाथों सुभद्रा का खून हो गया, तब मैं नाच उठता। मुझे लगता है कि जब ऐसी बहादुरी के साथ हिन्दू-बहनों और भाइयों के बलिदान होंगे, तभी इस झगड़े का अन्त होगा।"

मिट्टी, कताई, चिट्टी-पत्री आदि नित्य की तरह ही हुए। आज यापृ ने हिरजन-फंड और अन्य हिसाय भी जाँचा। त्रची हुई खादी हरिजन कॉल्नी में हिरजन वालकों के लिए भेज देने की स्चना दी। अपने पास आवश्यकता से अधिक—भेट की खादी में से—एक रूमाल का टुकड़ा भी नहीं रखा जा सकता।

## कंट्रोल उठा देने का परिणाम

शाम को प्रवचन लिखा । आज के प्रवचन में कण्ट्रोल पर विवेचन हुआ । अनाज के पहले के और हाल के भाव वतलाये ।

प्रवचन में वताया कि "कण्ट्रोल उठा देने से मेरे पास चारों ओर से मुवा-रकवादी के तार आ रहे हैं। अभी भी जिन-जिन चीजों पर कण्ट्रोल हो, उसे भी उठा लेना चाहिए, यह माननेवाला वर्ग भी काफी वड़ा है। मेरे आग्रह पर एक वड़े व्यापारी ने मेरे नाम अंग्रेजी में एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किये हैं।"

वे लिखते हैं कि ''कण्ट्रोल थे, तय के और उसके हटने के बाद के भावों में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है:

| वस्तु | तील | चाॡ् भाव           | कण्ट्रोल के समय का भाव |
|-------|-----|--------------------|------------------------|
|       |     | (कण्ट्रोल उठने पर) |                        |
| खाँड् | मन  | ३७॥)               | ८०) से ८५)             |
| गुड़  | "   | १३) से १५)         | ३०) से ३२)             |

| २८                       | आन्तम झाका |             |
|--------------------------|------------|-------------|
| शकर मन                   | १४) से १८) | ३७) से ४५)  |
| खाँड़ की आधा सेर की थैली | ≡)         | शा) से शा।) |

मन ३०) से ३५)

खाँड ( देशी )

इस तरह खाँड़ और तत्सम अन्य चीजों में ५० प्रतिशत कमी हुई। अव अनाज के मान देखिये:

७५) से ८०)

| olaffet to all a state | •   |            |                       |
|------------------------|-----|------------|-----------------------|
| वस्तु                  | तौल | चालू भाव   | कंट्रोल के समय का भाव |
| गेहूँ                  | मन  | १८) से २०) | ४०) से ५०)            |
| चावल (बासमती)          | ,,  | २५)        | ४०) से ४५)            |
| मका                    | "   | १५) से १७) | ३०) से ३२)            |
| चना                    | "   | १६) से १८) | ३८) से ४०)            |
| मूँग                   | **  | २३)        | ३५) से ३८)            |
| उड़दी                  | "   | २३)        | ३४) से ३७)            |
| अरहर                   | ,,  | १८) से १९) | ३०) से ३२)            |
| चने की दाल             | "   | २०)        | ३०) से ३२)            |
| मूँग की दाल            | 37  | २६)        | ₹ ९)                  |
| उड़दी की दाल           | "   | २६)        | ३७)                   |
| अरहर की दाल            | ,,  | २२)        | ३२)                   |
| सरसों                  | 33  | ६५)        | <b>હ</b> ¢)           |

"गरम और अन्य कपड़ों पर से भी कण्ट्रोल उठ गया, इसलिए बाजार में उस किस्म का कपड़ा वेशुमार आ गया है। रेशम की तो ५० या ६५ प्रतिशत तक कीमत गिर गयी है।

''स्ती कपड़े और स्त के भाव पर से भी कदाचित् एकाएक कंट्रोल उठा दिया जाय, ऐसा लोग सोचने लगे हैं। इसलिए उनके भाव भी काफी गिर गये हैं।"

"लेकिन मुझे तो विश्वास है कि अभी भी जिन-जिन चीजों पर कंट्रोल है, उसे तत्काल उठा लिया जाय, तो हर चीज के भावों में ६० से ६५ प्रतिशत गिरावट आ सकती है। इसके सिवा कपड़ों की किस्मों में भी काफी सुधार होगा, यह भी निश्चित है। जिय तक माल की तंगी माल्म पड़े, तब तक उसका बाहर निर्यात होना ही नहीं चाहिए।

"पेट्रोल पर भी लड़ाई के कारण कंट्रोल लगाया गया था। मेरी दृष्टि से अब उसकी भी जलरत नहीं। क्योंकि कंट्रोल के कारण असक ट्रान्सपोर्ट चलानेवाली कंपनी को बेहद नफा होता है। अगर पेट्रोल पर कंट्रोल न रहे और व्यक्तिविशेष को मार्गिविशेष पर मोटरें चलाने का ठीका न दिया जाय, तो में मानता हूँ कि एक ही गाड़ी के मालिक को शायद ३००) से अधिक की आय हो। लेकिन आज तो पेट्रोल के परिमिटों का भी घड़त्ले से व्यापार चलता है। इससे देश में मकानों और अनाजों की अदला-बदली की समस्याएँ भी हल हो जायँगी। कण्ट्रोल के साथ आप लड़े, वह आम जनता के लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद सावित हुआ।

"में मानता हूँ कि प्राप्त आँकड़ों को देखते हुए कदाचित् ही इस कदम से घाटा उठाना पड़ेगा। इतना होते हुए अगर कोई सबूत के साथ इस पर उज़ पेश करेगा, तो में उसका बड़ा आभारी होऊँगा।

"जनता का बहुत बड़ा समुदाय जो बात चाहता हो, उसे कर देने के लिए जनता के प्रतिनिधियों को किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं। मान लीजिये, इसमें कदाचित् वे निराश हो जायँ, तो पुनः जनता पर कण्ड्रोल तो लगाया ही जा सकता है!"

"मुझे यह वतलाया गया है कि दुनिया में जितना पेट्रोल निकलता है, उसका सिर्फ एक प्रतिशत भारत में निकलता है। लेकिन इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम लोगों की मोटरें कहीं भी चलती हुई क्की ही नहीं हैं। हम लोग कोई लड़ाकू नहीं, इसलिए हमें पेट्रोल की ज्यादा जरुरत ही नहीं हैं। अगर हमें उसकी जरुरत पड़े और आज दुनिया में जितना पेट्रोल निकलता है, उतना ही निकले, तो क्या दुनिया को भी इसकी तंगी उदानी पड़ेगी? मेरे अशन की आलोचना करनेवाले इसे मसखरी न समझें। मुझे तो शन प्राप्त करना है। इसलिए अगर अपना अशन जाहिर न कहाँ, तो मुझे वह कहाँ से प्राप्त होगा?

"सारांश, जब पेट्रोल वहाँ इतना कम है, तो फिर वह चोर-वाजार में कहाँ से आता है ? एक माई ने लिखा है कि जिसके पास एक ही दूब वा एक ही लारी होती है और एक ही रास्ते पर चलने का लाइसेन्स मिलता है, वह महीने में दस से पन्द्रह हजार रुपया तक कमाता है। अगर यह सच हो, तो चौंक उठने जैसी ही बात है। तब क्या यही मानना होगा कि कण्ट्रोल गरीबों के लिए शाप और पैसेवालों के लिए वरदान बना है? अगर इजारा पद्धति और कण्ट्रोल का ऐसा ही बुरा परिणाम हो, तो एक क्षण का भी विचार किये बगैर तुरन्त इसे उठा देना चाहिए।

"फिर कपड़े पर कण्ट्रोल तो मुझे जरा भी समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर हम खादी को भूल न गये हों, तो कपड़े पर फिर कण्ट्रोल किस बात का ? कपड़े पर कण्ट्रोल की दलीलों में एक भी ऐसी नहीं, जिसका समर्थन किया जा सके। हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में रुई और करोड़ों हाथ हैं। गाँवों में घर-घर चरखे हैं। इसी तरह हाथकरघे चलाये जा सकते हैं और खेल की तरह बड़ी सरलता से अपने काम लायक कपड़ा प्राप्त किया जा सकता है। कपड़े के बारे में तो मेरा हल मत है कि उसके लिए जरा भी हायतीया मचाने की जरूरत नहीं। उसी तरह मोटरें या लारियाँ दौड़ाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गुलामी के जमाने में हमारी रेलों का पहला काम सेना की सेवा करना था और दूसरा काम बन्दरगाहों पर रूई पहुँचाना तथा वाहर से आनेवाला तैयार कपड़ा देश के भीतर ले आना था। लेकिन हमारी 'कॅलीको', जिसका नाम 'खादी' है और वह गाँवों में ही बनती ही हो, तो ऐसे एक भी केन्द्र बनाने की तिनक भी जरूरत नहीं। हमारा आलस ही हमें रोकता है और अज्ञान भी। फिर भी इन दोनों दुर्गुणों को ढाँकने के लिए हम लोग अपने गाँवों की फजीहत करते हैं, यह कोई कम बदनामी नहीं है।"

आज का प्रवचन काफी लम्या रहा । मौन के दिन वापू के प्रवचन हमेशा लम्ये ही हुआ करते हैं।

मौन खुला, तो विरलाजी और सभी घर के ही मुलाकाती थे। वापू का जब तक मौन रहता है, तब तक सभी कुछ शान्त रहता है। जब मौन खुलता है, तो पुनः शोरगुल शुरू हो जाता है।

लगभग पूरा दिन लिखने, पढ़ने और आराम में ही बीता। फिर भी बापू

थकने की बात कहते थे। कदाचित् सदीं होने की तैयारी है, उसका भी यह कारण हो।

मुन्नालाल भाई ने भी वातें शुरू कर दीं। लेकिन वे अभी टहरनेवाले हैं, इसलिए वातचीत दूसरे समय के लिए रखी गयी।

लगभग १० वजे कसकर सोने की तैयारी हुई। पाकिस्तान ने 'नेशनल हेरल्ड' में कश्मीर-संबंधी जो वक्तव्य दिया है, उसके बारे में पंडितजी के साथ चर्चा हुई। वापू तो यह भी मानते हैं कि राष्ट्रीय मुसलमानों को भी ( यूनियन में से ) इस बारे में वे जैसा कुछ मानते हों, उसे घोषित कर देना चाहिए।

000

## सचा लोकतन्त्र

: 9:

विरला भवन, नयी दिली ६-१-<sup>1</sup>४८

वापू प्रार्थना से १० मिनट पहले जग गये। आज रात में सदी भी कड़ाके की रही। कनुभाई के लंबे पत्र के बारे में '' के साथ चर्चा की। वापू ने एक बात पर कहा: ''लगता है कि अभी मुझे सोचने की काफी रह गया है। क्योंकि जो जहाँ हों, वे वहाँ शान्ति से बैठकर काम नहीं करते। सत्र यही मानते हैं कि सारा काम तो दिल्ली में रहने पर ही होता है। हम लोगों से शहरों का मोह छूटता ही नहीं। असंख्य गाँवों की वदौलत ही आज दिल्ली, कलकत्ता, वंबई जैसे शहर बने हैं। उनकी भी परवाद नहीं। फिर भी आखिर लोगों का नितंक जीवन ऊँचा उठने के बदले आज अत्यधिक विगड़ गया है। परिणामस्वरूप हुल्लड़ और अराजकता वढ़ गयी है। इसल्टिए अगर हम यह सारा मृलरोग नहीं मिटाते और जीवन-दर्शन के लंबे-चोड़े भाषण देते हैं, तो अब चल नहीं सकता। हमें लोगों को काम देना होगा और स्वयं भी काम करना होगा। अब ही तो आश्रमवासियों की कसौटी है। अगर इस कसौटी पर आप खरे उतरें, तो ठीक; नहीं तो उसमें भी अपनी असफलता जाहिर कर में नया रास्ता अपनाऊँगा। में तो 'आज क्या सच है और क्या सच लगता है' इसी पर निर्भर हूँ। अगर इल का सच हो, तो उसे अपनाऊँगा, नहीं तो उसे फेंक देने में भी धणभर का विलंब का सच हो, तो उसे अपनाऊँगा, नहीं तो उसे फेंक देने में भी धणभर का विलंब

न करूँगा। इसिलए यह सब आप लोगों को सोचना होगा। मैं तो जैसा हूँ, वैसा ही हूँ। अगर मुझे अपने इस यज्ञ में कुछ भी हानि दीख पड़े, तो उसे जैसी की तैसी पेश कर दूँगा। कारण मुझ पर सर्वसाधारण जनता जो अटल विश्वास रखती है, उसका मुझसे विश्वासघात हो ही नहीं सकता। मैं जनता का हूँ और जनता मेरी है। इसिलए मेरे पास व्यक्तिगत जीवन जैसा कुछ भी नहीं है, यह सभीको विचारपूर्वक समझ लेना चाहिए।"

आज तो आये हुए पत्र बापू ने ही पढ़े। प्रायः यदि बापू को दिल्ली में कुछ सफलता मिली, तो वे कश्मीर जाने की भी सोच रहे हैं।

स्थानीय मुसलमानों ने शिकायत की कि शरणार्थी तो मुसलमानों के घर चाहते हैं। अगर उन्हें दूसरी कोई सुविधा मिलती होती, तो भी मान्य नहीं। वापू ने कहा: "यह बहादुरी यहाँ दिखलाने की क्या जरूरत है? अगर ऐसा ही था, तो उन्हें सर्वप्रथम अपना देश ही छोड़ने की जरूरत न थी और वहाँ अगर मुकाबला किया होता, मुझे कोई परवाह न होती।"

#### जेव यानी संप्रह की इच्छा

वाथ में वापू ने हजामत की। मेरा कुर्ता फट गया था। मेरा ध्यान ही न था, पर वापू का उघर ध्यान गया और उसे सीने के लिए कहा। लेकिन वह इतना गल गया है कि सीधा सिल नहीं सकता, यह उनके भी ध्यान में आ गया। मुझसे कहने लगे: "इस जेब के हिस्से का कपड़ा निकालकर यहाँ जोड़ देगी, तो ठीक पेबंद बैठ जायगा। आखिर हमें जेब की क्या जरूरत है? ऐसे जेब रखने लगे, इसलिए हमारे जीवन की आवश्यकताएँ वढ़ गयीं। जेब रखने पर उनके भीतर कुछ रखने की इच्छा होने लगती है। अगर जेब न हो, तो कदाचित् ही अधिक संग्रह करने की वृत्ति हो।"

वापू छोटी-सी वातों से भी जाने कहाँ से दार्शनिकता हूँढ़ निकालते हैं!

वापू को खूव सर्दी हो गयी है। आवाज भी भारी हो गयी है। नाक से गरम पानी पीते हैं। कदाचित् ठंढी, वादल और बारिश के कारण ऐसा होता हो।

खुर्शीद वहन आयीं । उन्होंने वापू को खूब हँसाया और कहा : "पानीपत नहीं गये, यह ठीक ही हुआ । नहीं तो आप वहाँ पुनः पानीपत का महायुद्ध ही खेलते (अनशन या ऐसा ही कोई कदम उटाते), इसकी मुझे भारी

वापू ने कहा: "वह तो अभी कायम ही है। अत्र तो यही लगता है कि 'करो या मरो', इनमें से किसी एक दिशा की ओर शीव ही मुड़ना चाहिए।"

वापू और अन्य लोगों के (वड़ों के ) विनोद में भी काफी गर्मारता माल्म पड़ती है। कौन जानता है, वापू क्या करेंगे ?

### वा का समरण

आज' को विदेश जाना था, अतः उनके लिए रेशमी कपड़े आये। अगर वहाँ खादी ले जायँ, तो पेटियों में वहुत ही कम समायेगी। फिर धोने की भी कटिनाई !

वापू दुःखी हुए: ''ये सारे बहाने हैं। कम ले जायँ, तो भी क्या हर्ज था ? ''के जैसे भी अगर खादी पहनकर न जायँ, तो हमारे देश का प्रभाव क्या पड़ेगा ? क्या यह सब मुझे कहना पड़ेगा ? यह तो मेरी कल्पना से परे की वात हैं । ओहो ! ईश्वर ने मुझे कितना जाग्रत कर दिया ? अभी तक तो अन्धा ही था न ? • से कहना कि वापू कहते हैं या वापू को पसन्द है, इसलिए कुछ भी मत कीजिये। आपको खुद को जो अच्छा दीखे, पसन्द आये, जिसमें आनन्द हो, वैसा ही करना चाहिए।

''अब में समझ सकता हूँ कि विना समझे आज क्या-क्या चल रहा है ? इन पढ़े-लिखे लोगों की अपेक्षा वा कितनी ऊँची रही १ उसने जो कुछ किया, उसमें वह पूर्ण और निरन्तर अखण्ड वफादार रही । ऐसी वहुत-सी वहनें ( आज के जमाने के अनुसार तो 'अनपढ़' ही कहलायेंगी ) मुझे मिली हैं—शकरी वहन, रुगां, गोमती। आश्रम की इन सभी वहनों को जब में देखता हूँ, तो नेरा किर पुक जाता है। कभी भी आगे आने या अखवारों में नाम, प्रचार आदि की -त्ति नहीं । फिर भी आजादी की लड़ाई में इन वहनों का हिस्सा अपूर्व था, यह झे कव्**ल करना होगा ।'' इस घटना से वाप्** को आन्तरिक दुःख हुआ । मुझे या पता था कि इससे यह परिणाम निकलेगा ? मैंने तो ''के लिए पासंल आया, दस्तखत कर उसे हे लिया और वाष्ट्र को सींप दिया। वाष्ट्र ने कहा कि "ट्से

खोल दे और देख, भीतर क्या है ? तुझसे पूछें, तो कह देना, मैंने खुलवाया है । । इसमें अब वेचारी खादी कहाँ निम पाती ? आजादी में जैसा इस बूढ़े का हाल है, वैसा ही अगर खादी का करेंगे, तो कदाचित् आजादी टिकी रहे, पर आबादी टिक न पायेगी—तू तो जिन्दा ही रहेगी—इसे देख लेना और फिर बापू को याद करना कि इस बूढ़े का हिसाब बिलकुल झुठा नहीं था।"

कृष्णनभाई नायर आये। वे तो रिलीफ का काफी काम करते हैं। वापू को कोई खास तकलीफ देने नहीं आते। कई बार तो सिर्फ बापू को देखने के लिए ही आते और भाई साहब जैसों से या हम लोगों से बातचीत करके चले जाते।

मंडी के राजासाहव और रानीसाहिवा आये हुए थे। वापू को राजा साहव ने १०१) का एक चेक और रानी साहिवा ने अपनी हीरे की अँग्ठी दी। उन्होंने दुशाला भी दिया था। लेकिन वापू ने विनोद में कहा: "अब तो इन सबकी मुझे जरूरत नहीं—अब तो खुद आपकी मुझे जरूरत है।" उन्होंने कहा: "आपके हुक्म के अधीन ही हैं।"

हकीम अजमल खाँ आये। उन्होंने कहा कि "मुसलमानों के तो अब आप ही हैं। अगर आप न होते, तो यहाँ हमारा कोई भी न था।"

बापू ने कहा: "हम सबका खुदा ही है। मनुष्य मनुष्य का क्या रक्षक हो सकता है ? लेकिन अब आपको मुसल्मि परिवार में विश्वास पैदा कर उनके पास जो हथियार हों, उन्हें ले लेने का प्रयत्न करना चाहिए।"

रामेश्वरी वहन और व्रजलाल नेहरू भी आये थे। व्रजलालजी ने तो वापू को सर्दी मिटाने के लिए आसन के असक प्रयोग वतलाये। वापू मेरी ओर उँगली दिखाकर कहने लगे: "इस लड़की को आप अगर विलकुल स्वस्थ कर सकें, तो उसे आपको सोंपने के लिए मेरा उत्साह बढ़े। वैसे तो उसके अन्तर में राम-नाम वसता हो, तो कुछ भी न होगा।"

व्रजलालजी ने मुझसे विनोद में कहा: "दृदय फाड़कर बता तो कि राम-नाम है या नहीं ? लेकिन यह ताकत भी तो आसन आदि से आ सकती है।"

## संस्कृति के लिए कलंक रूप

आज की प्रार्थना में वापू ने वतलाया : "अभी भी मेरे पास ऐसी शिकायतें आती हैं कि निर्वासित लोग मुसलमानों पर घर खाली कर देने के लिए दवाव डाला करते हैं। इसी कारण जबरन अपने घर खाली कर मुमलमानों को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ता है। ऐसी असह सदों में इस तरह खुले में रहना पड़े, यह कोई साधारण वात नहीं है। ठंडक के साथ वारिश भी हो रही है। शरणार्थी ऐसा ही आग्रह क्यों रखते हैं कि मुसलमानों के मकान ही हम लेंगे? अगर वे मुसलमानों के सिवा और घरों का कब्जा लेने के लिए जुटते हीं, तब तो मकान की तंगी समझ सकता हूँ। इस विरला-भवन से मुझे, एक बीमार बहन को और इन सबको निकाल बाहर करने का प्रयत्न हो, तो वह भी ठीक है। लेकिन निर्दोप मुसलमान-परिवार को निकालना हमारी संस्कृति के लिए कलंकरूप ही माना जायगा। मुसलमानों को राजधानी के शहर से खदेड़ने की मनोवृत्ति का परिणाम बहुत बुरा होगा, यह आप सबको समझ लेना चाहिए।

"हाल ही में मुझे समाचार मिला है कि यम्बई के जहाजों से गोदी में माल होनेवाले मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता या सदस्यों, साम्यवादी या समाजवादी—इन सभी दलों से में प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह हड़ताल न कराइये। अपना विरोध हो, उस वारे में हमें अवस्य झगड़ना चाहिए और उसके लिए अमुक को नेता चुनकर उसके नेतृत्व में समिति स्थापित कर समझदारी से काम लेना चाहिए। आजादी के जमाने में वे रस्म-रिवाज चल नहीं सकते, जिन्हें हम गुलामी के जमाने में आजमाते थे। सदैव व्यावहारिकता का ध्यान रखना चाहिए। समय, समाज और वस्तुस्थिति को समझकर तदनुसार ही काम लिया जाय। अभी हड़ताल कराने का समय नहीं है। इससे जनता और हड़ताली सभी का नुकसान होगा।

### सच्चा होकतंत्र

"आज तो मुझे 'सच्चे लोकतन्त्र' पर कुछ वातं कहनी हैं। आप उच जानते ही होंगे कि आंध के राजा ने वपों पहले वहाँ की जनता को उत्तरदायी झासन सींप दिया है और अप्पासाहब ने भी अपना जीवन प्रजा की सेवा में ही विताया है। अब राजा साहब और नेताओं ने अपना राज्य वृनियन में मिला देने का लगभग तय कर लिया है। इस तरह जो राज्य वृनियन में मिल जावँगे, उन्हें वार्षिक गुजारा दिया जायगा। किन्तु ओंध के राजासहय तो ऐसे हैं कि वे प्रजा के लिए जरा भी भारभूत होना नहीं चाहते। वे तो प्रजा की सेवा के वदले जो मेहनताना मिलेगा, वही लेने को राजी होंगे। उन्होंने मुझे एक पत्र मेजा है, जिसमें वे लिखते हैं कि 'हमने अपने राज्य में जो पंचायत बनायी है, वह चालू रखी जाय या नहीं।' इसका अधिकृत उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा कि यूनियन में मिल जाने के बाद सारे भारत में जैसी राज्यशासन-व्यवस्था होती होगी, वैसे ही होगा। अगर लोगों को पंचायत रखनी हो, तो उस तरह की व्यवस्था चलाने से रोकने की बात हमारे संविधान में नहीं है।

"औंध राज्य मले ही मिट जाय, पर औंध के नाम से पहचाने जानेवाले गाँवों के समूह का विशिष्ट स्वरूप मिट नहीं सकता। वह कायम ही रहेगा। भारत में पंचायत हो या न हो, पर अगर वह समूह के एक अंग के रूप में सेवा और अपना फर्ज अदा करती हो, तो उस अधिकार को कोई न छीनेगा। औंध में पंचायत-पद्धति लोगों की सेवा के लिए ही चलायी गयी है। सच्चा लोकतंत्र प्रधान की कुसीं पर वैठने से ही नहीं आता। मौलिक रूप में वह तो हर गाँव और शहरवाले, सवकी मदद से ही होगा।

"एक भाई ने मुझे आयात-निर्यात का सन्तुल्न रखने के वारे में स्चित किया है: 'भारत में माल का आयात निर्यात की अपेक्षा कम रहे, यह आवश्यक है। आज जैसा चल रहा है, वैसा सदैव चलता रहा, तो कुछ ही दिनों में भारत की संपत्ति समाप्त हो जायगी। खिलौने और ऐसी ही जिन चीजों की हमें विशेष जरूरत न हो, उन्हें वाहर से मँगाना वन्द कर देना चाहिए। आज भारत से कच्चा माल वाहर जा रहा है और हम उसीका पक्का माल मँगाते हैं। इससे भारत सर्वथा कंगाल वन जायगा।' इस भाई की विचारसरणी का में समर्थन करता हूँ कि हिन्दुस्तान को अधिक-से-अधिक स्वावलंबी वनना चाहिए। इससे ये सारे झगड़े भी अपने-आप मिट जायेंगे। भारत और अन्य देश भी कोई किसी का शोषण न करेगा। विक परस्पर मदद देने की भावना से ही एक-वूसरे की चीजों का आदान-प्रदान करेंगे।"

प्रार्थना के वाद वापू टहले। आँखें वन्द कर के घूमे। घूम आने के बाद प्रवचन देखा। तुरत ही पंडितजी आये। कस्मीर में पुनः खूव मारकाट मची हुई है। एक घंटे तक वातचीत की। पंडितजी के जाने के वाद पैर घोकर, कसरत कर सोने की तैयारी हुई। मैंने रोज की तरह पैर दवाये। तेल मला। वाप् ने सबकी तबीयत का हाल पृष्ठा। चाँद बहन को अभी कमजोरी काफी माल्म पड़ रही है। 
ОО ©

## करने या मरने का संकल्प

: 6:

विरता-भवन, नयी दिली ७-५-'४८

### गरीवी का कंपन

नियमानुसार ३॥ वजे प्रार्थना के लिए उठे। माल्म पड़ता है, वापू की सर्दा और खाँसी फिर वढ़ रही है। खुद मुझे भी सर्दा और खाँसी हुई है। वापू को भीतर ले जाकर चिट्टी लिखने के लिए कागज दिये। चिट्टी में आये हुए कुछ लिफाफे वैसे के बैसे पड़े थे। उन्हें लेकर वापू ने स्वयं ही वड़े सुन्दर ढंग से केंची से काटा और 'पेड' बनाया। मैंने पूछा: 'क्या जाड़े में हाथ नहीं काँपते?'' वापू ने कहा: 'कुदरती सर्दां तो आदमी के बहुत ही काम आती है। में तो अपनी गरीबी से काँपता हूँ कि इसका कब अन्त होगा? इस महल में तो तुझे गरीबी लगती ही न होगी? इसी कारण इस तरह लिफाफे और कागज इकट्टा रख छोड़े हैं। जिन्हें गरीबी में पढ़ना पड़ता है, वे ही जान सकते हैं कि इन कोरे कागजों का कितना मूह्य है। वे इन्हें इस तरह वेकार नहीं छोड़ेंगे। यह काम तो रोज-के-रोज ही कर लेना चाहिए।'

में तो क्षणभर चिकत ही रह गयी कि वापू का ध्यान विसेनभाई के टेबुल पर भी क्या-क्या पड़ा है, यहाँ तक पहुँचता है और किसीको कहे बर्गर खुद ही कर दिखाते हैं।

इसके वाद चिहियाँ पढ़कर थोड़ा-सा लिखा: "सिन्ध की खबर से में वेचेंन हो उठा हूँ। सिन्ध जाने की इच्छा तो हो ही रही है, पर कीन-सा मुँह लेकर जाऊँ?' घर को जलता छोड़कर दूसरों को बचाने जाने पर आग और भमक उठती है। उसकी अपेक्षा अपना घर बचाने का प्रयत्न सफल हो जाय, तो दूसरे को मदद मिले।"

बहादुरी करना निरी मूर्खता ही मानी जायगी न ? इसिल्ए आश्रम के नियमों का पालन न कर सकें, तो सुख से आश्रम के बाहर रहकर अनेक जन-कल्याण-कारी काम हो सकते हैं। इससे ज्यादा लिखने का अब समय नहीं।

"मेरी उम्मीद तो है कि अब यहाँ थोड़े ही दिनों में कुछ काम हो जायगा। अभी तो यहाँ आग जल रही है। आज हम अपनी इन्सानियत को ठुकरा रहे हैं। ईश्वर को जैसा मंज्र होगा, वैसा मार्ग दिखलायेगा। हमें तो अपना पुरुषार्थ नहीं छोडना चाहिए।

"आज तो सो नहीं पाया। कुछ तो चि॰ मनुड़ी का काम किया और चिट्ठियाँ देखीं। यहाँ काम इतना ज्यादा है कि सुबह ही प्रार्थना के वाद अगर चिट्ठियाँ देख सकें, तभी उनका उत्तर दिया जा सकता है। फिर तो मुलाकातों का ताँता ही लग जाता है। यहाँ तो में करने या मरने के लिए वैठा हूँ। क्या होगा, यह कैसे कह सकता हूँ १ प्रकाश की खोज में हूँ और अस्पष्ट किरणें दीख भी रही हैं। यदि सम्पूर्ण प्रकाश मिले, तो दिल्ली में 'दिली दोस्ती' वनी रहेगी। चलो, इतना तो बड़ी मुश्किल में लिखा। आप सब कैसे हैं १ तेरी तबीयत कैसी है १ चि॰ मनुड़ी को तो लिखते ही रहना। वाकी सब वही लिखेगी। उसका शरीर में सुधार नहीं पाता। नोआखाली में मेरी सेवा में यह काफी दुवली हो गयी है। अगर पुनः यह अपने को सुधार लें, तो मुझे अपार सन्तोष हो। मेरी बात मानकर अगर यह दो महीने आराम करे और प्रसन्न रहे, तो वाकी के सभी वाह्य उपचार में कराकें। आज तो यह हो नहीं रहा है। में पूरा ध्यान नहीं दे पाता। यहाँ कुछ परिणाम ला सकूँ, तो फिर दूसरा काम मनुड़ी को पहलवान जैसा बनाना है। अथवा भले ही मर जाय यह विनोद में लिख रहा हूँ।"

चिद्वियों के वाद घूमने निकले। घूमते समय सिंध के वारे में चर्चा की। आज खबर मिली है कि गोपाल स्वामी आयंगार कस्मीर के मामले के लिए कल 'यूनो' रवाना होंगे।

घूम आने के वाद वापू के पैर धोये । मैंने माल्झि की तैयारी की । माल्झि में वापू वंगाली पाठ कर अखवार पढ़ते-पढ़ते सो गये । वाथ में मुझे तवीयत के लिए व्याख्यान मिला। मैंने कहा: "पर आपकी तवीयत कहाँ अच्छी है?" वापू ने कहा: "में तो ७८ साल का हुआ और त् तो १७ साल की है न १ ७८ साल की तो हो जा, तब मेरे साथ स्पर्धा करना! में यह विनोद नहीं करता। मुझे समय नहीं मिलता। लेकिन यहाँ के लिए जैसा 'करने या मरने' का संकल्प है, वैसा ही संकल्प अब तेरे लिए भी करना पड़ेगा कि 'अच्छा होना या मरना!' आज ही तेरी बहन को मैंने चिट्टी में लिखा है। अगर न देखा हो, तो देख लेना।"

हजामत के समय वापू ने साबुन का उपयोग करना छोड़ दिया है। वापू का ध्यान इस ओर आकृष्ट करते हुए मैंने कहा कि "साबुन के वगैर जस्दी हजामत नहीं वन पाती।"" वापू ने कहा: "पगली लड़की! वात पलट दे रही है न ?" मैं तो इतनी हँसी कि वापू को भी हँसना पड़ा।

यों वापू हर वात या हर प्रसंग को कभी गंभीरता से नहीं हेते। हेकिन आज तो गंभीरता से मेरे वारे में अपने अन्तर की चिन्ता प्रकट कर रहे थे। मुझे लगा कि लगभग हर दो दिन बाद या तो मेरा बुखार बढ़ जाता है या सदीं वगैरह कुछ हो जाता है। फिर भी कुछ याद न आये, तो वापू ड्रेसिंग-रूम में रखे तौल के काँटे पर ही मुझे चढ़वाते। जाने क्यों हर वक्त बजन घटता ही रहता है या कभी-कभी उतना ही रहता है। कभी भी एक भी आँस बढ़ा ही नहीं। इसलिए और भी चिन्ता किया करते हैं। मेरा तो यह रोज का हो गया। यह बुखार, सदीं आदि मुझे तो बहुत भयंवर नहीं लगते। फिर बापू को व्यर्थ चिन्ता में क्यों डालें? लेकिन आखिर बापू ने भावभरी आवाज में और मुझे खूब थपथपाते हुए कहा: "तू तो नादान है! नव अंकुरों को में पानी न दूँ, तो यह मेरा भयंकर अपराध होगा। तुसे इससे अधिक कहना भी व्यर्थ है, क्योंकि तुसे कहने की अपेक्षा मुझे ही अधिक ध्यान रखना चाहिए। तेरी इस तबीयत का उत्तरदायी में ही हूँ।" "मेरी आँखों से आँमुआं की धाराएँ वह पड़ी। वापू का यह कैसा अद्भुत प्रेम है!

भोजन के समय थोड़ी देर मेरे नोट देख हस्ताक्षर कर दिये। घर से आये हुए पत्र पढ़वाये। परिवार का हाल भी बहुत दिनों बाद पृद्या।

श्री आयंगार मिलने आये थे । बापू का तो वही मन है कि "हमें खुद ही

अपना झगड़ा तय करना सीखना चाहिए। लेकिन अब मेरी और आपकी पद्धित जुदी है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि 'इतो भ्रष्टः, ततो भ्रष्टः' (इघर से भी गये और उघर से भी गये ) ऐसा मत कीजिये। या तो आप अपने ही ढंग से शासन चलाइये और उचित निर्णय कीजिये या सम्पूर्ण सत्य-अहिंसा से। अब बिचला रास्ता अख्तियार करने से काम नहीं चल सकता।''

उनके जाने के बाद माधवराव अणे साहव आये। दिरयागंज के मुसलमानों में अव्दुल्गनी साहब, मौलाना हबीब उल रहमान साहब प्रमुख थे। उन्होंने रोज की तरह मुसलमानों पर होनेवाले अत्याचारों के बारे में शिकायतें कीं। बापू भी काफी बेचैन हैं। डॉ० सूर्यकान्त और शक्तोदेवी भी आयीं। हमारी अपहृत बहनों के बारे में लाहौर में एक सम्मेलन हुआ था। मृदुला बहन और रामेश्वरी बहन उस सम्मेलन में गयी थीं। ये लोग वहाँ की चौंका देनेवाली बातें कह रही थीं। इन्होंने तो अपने जीवन की बाजी लगाकर बहनों को यहाँ लाने का खूब प्रयत्न किया है। हिन्दू बहनों को तो इस बात का भी डर है कि अब समाज कदाचित् उन्हें न अपनाये। उससे तो यहाँ रहना ठीक है। उन्हें काफी समझाना पड़ता है। इन लोगों ने कहा कि "इन बहनों के प्रति जनता का क्या धर्म हो सकता है, इस बारे में अगर आज वापू अपने प्रवचन में कुछ कहें, तो अच्छा होगा। श्रीनगर में हम लोग जहाँ टिके थे, उन सेठी साहब ने कक्ष्मीर छोड़ दिया है। वहाँ अन्न-पानी की बड़ी ही कठिनाई हो रही है।" इस तरह उन्होंने अत्यधिक दुःखमरी वातें कहीं।

वापू की कताई, मिडी, भोजन वगैरह नित्य के अनुसार ही चलता है। आज के प्रार्थना-प्रवचन में चिडियाँ तो काफी आयी थीं। लेकिन रेडियो रेकार्डिंग में १५ मिनट से अधिक समय न मिलने से उतने ही समय में प्रवचन पूरा करना पड़ा।

एक चिट्ठी में एक निर्वासित भाई ने लिखा था कि "जब तक यहाँ से मुसलमानों को न खदेड़ा जायगा, तब तक में अनदान करता रहूँगा।" उसे उत्तर में वापू ने स्चित किया कि "उसका अनदान निरा अधर्म है। लेकिन जिसे अधर्म ही करना हो, उसे कौन रोक सकता है? अनदान के बारे में सभी की अपेक्षा मेरा ज्ञान अधिक है, ऐसा में मानता हूँ । कारण यह शस्त्र खोजनेवाला भी में ही हूँ । इसलिए सार्वजनिक अनशन कहाँ किया जाय, इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए।''

एक दूसरी खबर भिली है कि "छात्र लोग हड़ताल कराकर अपना मनचाहा कर लेते हैं। इस तरह हड़तालें की ही नहीं जा सकतीं। में स्वयं इस विषय में भी निष्णात हूँ। इतना ही नहीं, बिलक मैंने कई बार हड़तालों का संचालन भी किया है। हर हड़ताल या अनशन उचित नहीं होते।"

"दिन में मेरे पास बहुत से शरणार्थी आये थे। उन्होंने मुझसे अपने पर हुए असहा अत्याचारों की आपबीती बड़े ही दुःखभरे हृदय से कह मुनायी। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि में उनकी ओर कुछ भी ध्यान नहीं देता। किन्तु यह सच नहीं है। उनके कल्याण के लिए ही में यहाँ पड़ा हुआ हूँ। नहीं तो मेरा यहाँ क्या काम था? अपना हाल तो में ही जान सकता हूँ या जान सकता है एक ईश्वर! आज मेरी कोन सुनता है?

#### असमर्थ सरकार हुट जाये

"एक जमाना था, जब में जबान से एक शब्द भी निकालता, तो लोग तत्काल उसे झेलने के लिए तैयार थे। यह सच है कि उस समय में अहिंसक सेना का सेनापित रहा। किन्तु आज तो मानो जंगल में रोता रहूँ, ऐसा मेरा यह अरण्य-रोदन है। आप अपनी पूरी शिकायतें की जिये। मकान और खाने-पीने की मुिधा माँगते हैं, तो इसका आपको पूर्ण अधिकार है। लेकिन उसके साथ-ही-साथ आपको जो-जो काम सौंपे जायँ, उन्हें भी पूरी बफादारी के साथ पूरा करना चाहिए। आज राज्यशासन चलानेवाले मेरे मित्र हैं। लेकिन इसका यह मतल्य नहीं कि में जैसा कहूँ, बेसा ही वे चलते हैं। ऐसे चलें भी क्यों? मित्र के नाते नेरी बात सुन लें। फिर उस पर अमल करना या न करना उन लोगों की इच्छा पर निर्मर है। में कोई परमेश्वर तो हूँ ही नहीं। वैसे ही गर्व से भी नहीं कहता। लेकिन अगर कोई मेरा थोड़ा भी माने, तो मुझे लगता है कि यह दुईशा न भुगतनी पड़े। कदाचित् ऐसा भी हो कि इसमें में कुछ भूल भी करता होऊँ?

"कराची और सिंध में भाज हिन्दू-सिख रह नहीं सकते। सिन्ध से रवाना होने से पूर्व ये सब वहाँ के गुरुद्वारे में जुटे थे। उसी समय उन पर हमला किया गया। वहाँ की सरकार कहती है कि 'हम लाचार हैं। हमारी कुछ भी नहीं चलती। जो हुआ और हो रहा है, उसे रोकने में हम असमर्थ हैं। कोई भी सरकार ऐसा कैसे कर सकती है ?' मैं तो दोनों सरकारों से कहता हूँ कि आप तो पूर्ण निःसहाय बन जाइये। कुछ भी करने की शक्ति न रखते हों, तो बेहतर है कि आप वहाँ से हटकर रास्ता साफ कर दीजिये, फिर भले ही जनता छटेरा बन जाय। कोई भी सरकार इस तरह लोगों को मरने दे, इससे पहले खुद उसे मर मिटना चाहिए।"

वापू ने आज के प्रवचन में सरकार को जो सुनाया, जनता पर उसका काफी असर हुआ। प्रार्थना के बाद घूमते समय रामेश्वरी वहन थीं। मृदुला वहन भी आयी थीं। उन्होंने पंजाब की अपेक्षां सिन्ध में काफी खून-खराबी हुई, इसके समाचार सुनाये।

प्रवचन जाँच िलया और पंडितजी आये। वे ३५ मिनट बापू के साथ अकेले बैठे। पण्डितजी आते हैं, तो वड़ा ही उदास चेहरा लेकर आते हैं और जाते हैं, तब तो उतने ही प्रफुल्लित होकर और मन का बोझ हलका कर विदा होते हैं। लेकिन बापू तो उनके जाने के बाद उतने ही अधिक चिन्तन में दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि दिनभर तो लोगों की तरह-तरह की अनेक समस्याएँ हल करनी पड़ती हैं—मारकाट की दुःखद बातें सुननी पड़ती हैं और रात में पण्डितजी द्वारा दिनभर से भी गम्भीर तथा उदासीभरी बातें सुनकर हल निकालना पड़ता है। कारण, यह सारा कष्ट बड़ों के कारण ही आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। राज्य-संचालकों की अंदरूनी विचारणा ही भयंकर होती है। लेकिन पण्डितजी पर से यह बोझ वापू अपने ऊपर ठीक वैसे ही उठा लेते हैं, जैसे कोई पिता पुत्र के पास से किसीकी आँखों पर चढ़ने या अप्रिय बनने का उत्तरदायित्व स्वयं उठा लेता है। सचमुच रात में तो वापू धीरता और वीरता के अजीव संगम दिखाई पड़ते और अपना रास्ता साफ करते हैं।

## गहरी चिन्ता में

. 0 :

विरला-भयन, नयी दिली ८-१-<sup>१</sup>४८

नियमानुसार प्रार्थना ! काका साहव कल से हो वहाँ आये हुए हैं, इसलिए आज प्रार्थना में वे भी उपस्थित थे। प्रार्थना के बाद काका साहब अन्दर बेंटे थे। बापू ने उनसे पृछा: 'क्यों आपको समय चाहिए न?' काका साहब ने कहा: 'मिल सके तो, नहीं तो नहीं।'

यापू ने कहा: 'ऐसा कहोगे, तो रह ही जायँगे। मेरे पास इन दिनों जितना काम लदा है, उतना कभी भी लदा नहीं रहता था। यह देखकर मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरा ऐन मौका आ गवा है। में इतना काम देख पागल क्यों नहीं हो जाता ? ईक्वर मुझे कैसे निभा रहा है, यही आक्चर्य हो रहा है! ऐसी मेरी स्थिति है।

यापू का कहना भी सच ही है। उनके पास मुलाकाती भी इतने ज्यादा हैं और चिट्टियाँ भी लदती ही जा रही हैं। फिर तबीयत भी ठीक नहीं।

काका साहव से वातें करते समय वापू थोड़ी देर हेट गयं। करीव दस मिनट आँखें भी लग गयीं। दरिमयान घृमने का समय हो जाने से गरम पानी और शहद हेकर घृमने के लिए उटे। मैंने वापू के पास उन्हीं के हाथों लिखने की चिट्ठियाँ रख दीं।'

## आराम का समय आ रहा है

घूमते समय काका साहय साथ थे। भाई साहय ने भावलपुर के दने की वात कही। रोज कुछ-न-कुछ नयी वात हो ही जाती है। कहीं से झान्ति के समाचार आते ही नहीं। वापू भी काफी वेचैन हो उठे हैं। मेंने मालिश की तैयारी की। मालिश में वापू के बंगला पाठ के बाद मैंने कहा: 'शपू, आल आप आराम ही कीजिये न १ क्यों पढ़ रहे हैं १' वापू ने कहा: 'अब तो मुझे भी लगता है कि आराम का समय नजदीक आता ही जा रहा है। फिर तो तू सकझोर कर जगायेगी, तो भी मैं न जागूँगा। देख तो सही कि चिट्टियों का

कितना ढेर लग गया है। दूसरी ओर दिन-दिन भयंकर अशान्ति के समाचार आ ही रहे हैं। इस वारे में तो मुझे और तुझे विचार करना है कि हमारी कसौटी कहाँ है ? हम जाग्रत हैं या इस विरला-भवन में आकर सो गये हैं ? इसका खूव विचार कर।'

में तो एक शब्द भी न बोळी और अपना काम चुपचाप किया। वाथ में आज वापू की हजामत का दिन था। स्वयं को चिट्ठी लिखने का समय नहीं मिळता, इसिलए हजामत का 'रेजर' खुद लिया, मुझसे कागज और कलम ले आने के लिए कहा और स्वयं हजामत करते हुए दो पत्र लिखवाये: 'दो दिनों से यहाँ काका साहव आये हुए हैं। हिन्दुस्तानी के बारे में और अन्य भी कई बातें करने का बड़ी मुश्किल से समय निकाल पाये। अगर वे न कहते, तो यहाँ हपतों रह जाने पर भी बात करने का समय मिल पाता या नहीं, कहा नहीं जा सकता। दिनभर सैकड़ों भाई-बहन आते रहते हैं और चिट्ठियों का देर लगा हुआ है। 'हरिजन' का तो पूरा करना दूर ही रहा। जरा भी समय नहीं। चि० मनु ही मेरी हजामत करती है, पर आज उसका काम मैंने ले लिया है। बाथ में पड़ा-पड़ा मैं दाढ़ी पर उस्तरा फेर रहा हूँ और यह चिट्ठी, याद रखकर, चि० मनु से लिखवा रहा हूँ।

'मेरी तवीयत चाहिए, वैसी नहीं है। राम-नाम की न्यूनता !' को राज-कोट जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। यहाँ रखने और रहने में खुद ही अपने को ठगता है और दूसरे को भी। आदमी खुद ही अपना दुश्मन वनता है। कोई किसीका दुश्मन नहीं वन सकता। इसी तरह दुनिया में कोई किसीका विगाड़ भी नहीं सकता।

'अव आश्रम में रहने का मोह त्याग दें। आश्रम में तो अव जो इने-गिने छोग हैं, उनसे भी कहता हूँ कि जो अपने पैरों पर खड़े रह सकते हों, वे ही रहें।

कंट्रोल टूटने से राहत मिली। उसका तो मुझे जरा भी डर नहीं था। किन्तु अमुक के हितों को नुकसान पहुँचेगा, इसलिए सरकार ही डरती रही। लेकिन क्या इस तरह डरने से राज्य चलाया जा सकता है?

'इन दिनों मेरी तो अस्त-व्यस्तता ही समिक्षये। यहाँ अभी आग दवी हुई है। कब प्रकट हो उठेगी, कहा नहीं जा सकता।' " आपका खत अंग्रेजी में लिखा हुआ मिला था। पहले तो में माफी माँगता हूँ कि आपको जवाब देर से दे रहा हूँ। मेरे पास एक मिनट की फुर्सत नहीं रहती। इस समय भी टब में लोटा हूँ। हजामत कर रहा हूँ। वैसे तो रोज मनु करती है। मगर आज में खुद अपने हाथ से हजामत करता हुआ मनु से यह लिखवा रहा हूँ। यह है आज की मेरी हालत!

'वहावलपुर का मामला बहुत विगड़ रहा है। विगरी कीन मुधारे ? में काफी वेचेन हो उठा हूँ। पंडितजी तो दिन में एक दफा आते ही है। उनसे बात कर लूँगा। वहाँ जाने से कुछ लाम नहीं है। अगर यहाँ कुछ कर सकूँ, तो सारे हिन्दुस्तान में कुछ हो सकेगा। वैसे इधर-उधर दीड़धूप करने से कुछ होनं-बाला नहीं है। यहाँ तो करना है या मरना! अगर बहादुरी से गर सकूँ, तब भी बहुत लाम होगा। देखें, आखिर ईश्वर क्या करवाता है? हम सब उन्हींके हाथ में हैं।

'आप वहाँ की जनता की छोड़कर हरगिज मत आह्ये। अगर वहाँ आप वहादुरी से मर भी जायँ, तो वहावलपुर की किरियत है।'

#### मर-मिटने का समय

स्तान में बहुत देर लग गयी और बाहर सुचिता बहन कृपलानी वर्गरह आये हुए थे। इसलए ज्यादा नहीं लिखवाया। कीकी बहन ने सिंध की हालत सुनायी। बापू ने जबाब दिया कि 'वहाँ का दर्णन तो में खुन-खून सुनता हूँ। लेकिन यह नहीं सुनता कि कांग्रेस का एक भी नेता मारा गया हो। आप यह वर्णन सुनाने आयीं, इससे वेहतर होता कि अगर में यह नुन पाता—बहनीं की इज्ञत बचाते हुए कीकी बहन पर हमला हुआ और वे मर गर्यो। जिस दिन हममें ऐसी वहानुरी आयेगी, उसी धण अपने-आप द्यान्ति स्थापित ही जायगी। अब समय वातें करने, उपदेश देने या वर्णन करने का नहीं है। यह तो मर-मिटने का समय है।'

रोज की तरह स्थानीय मुसलमान भाई आये हुए थे। दोपहर में तो वताई और कुछ डाक भी देखी गयी। रुक्मिणी बहन येरळकर आयीं भी।

दोपहर में सरदार दादा भी आये। आज तो बापू की एदीं दीक मार्म

पड़ रही हैं। वर्तमान परिस्थित पर वातचीत के सिल्सिले में बापू ने विनोद किया कि 'आपको तो १०० साल जीना है न १ और अव जीना ही चाहिए।' तुरत ही सरदार दादा ने जवाव दिया: 'शर्त लगाकर कि आपके १२५ तो मेरे १००; नहीं तो नहीं!'

पहनी साहव भी मिलने आये थे। ठकर वापा और हरिजी सिर्फ मिलने के लिए ही आये थे। भीरपुर के निर्वासितों ने रोते-कलपते वापू को अपनी आप-वीती सुनायी। उसे सुनकर तो क्षणभर सुननेवाले भी काँप उठते।

प्यारेलालजी अपने साथ नोआखाली की एक निर्वासित बहन को लेकर आज ढाका से आये। उन्हें सभी 'दीदी' कहते हैं। माल्म पड़ता है कि वे हिन्दी नहीं जानतीं। लेकिन चेहरे पर से बुद्धिमान् दीख पड़ती हैं। करीब ४० साल की होंगी। भटियालपुर में वे खुद जिस गाँव में काम कर रहे थे, उसी गाँव की ये बहन हैं।

पंडितजी भी चाल् मुलाकात कर गये। रात में पुनः दोख साहव के साथ आयेंगे। खासकर वे वापू की तबीयत देखने के लिए ही आये थे।

# शराव, हड़ताल और सत्याग्रह

आज के प्रार्थना-प्रवचन में वापू ने कहा: 'एक भाई की शिकायत है कि उन्होंने कल दोवहर में ३॥ वजे एक चिट्ठी लिखी होगी, पर मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मेरे पास असंख्य चिट्ठियाँ आती हैं। कितनी ही वार ऐसी भी चिट्ठियाँ आती हैं, जिनकी भाषा में नहीं जानता। इसलिए उस भाषा के जानकार जब मुझे उसमें का मजमून समझाते हैं, तब काम चलता है। लेकिन बहुत जरूरी बात हो, तो मुझे अवश्य बता सकते हैं।

"एक दूसरा प्रक्त यह पूछा गया है कि 'आप हरिजनों से शराव छोड़ने के लिए कहते हैं, तो औरों से क्यों नहीं कहते ? क्या पैसेवाले और पढ़े-लिखे लोग उसे न छोड़ें ?' यह प्रक्त ही अनुचित है। एक आदमी पाप करे, तो क्या दूसरों को भी वह करना चाहिए ? और जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, सेना में काम करता है, उसे क्या समझाया जाय ? गरीव और मजदूर तो दिनभर खूब मशक्कत करके घर आते हैं। उन्हें वहाँ कुछ भी मानसिक और शारीरिक आराम नहीं

मिलता । इसी कारण वे बाराव पीते हैं । लेकिन धनिक वर्ग के लिए तो ऐसी वात नहीं है । किन्तु में तो सेना को ही नहीं मानता । तव सेना के सैनिकों के बाराव पीने की वात ही कहाँ रही ? लेकिन ऐसे अंग्रेज और भारतीय भी काफी तादाद में हैं, जो कभी बाराव को छूते नहीं ।

"छात्रों की हड़ताल के बारे में मुझे यह पत्र मिला है कि उसमें कांग्रेसी छात्र नहीं हैं, कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट या सोशिलस्ट, आखिर सबका लक्ष्य देश-सेवा ही करना है। यह समझकर राजी हो सकते हैं। लेकिन छात्र जब तक पढ़ रहे हों, तब तक उनका एक दल होना चाहिए और वह है—विद्या हासिल करने का दल। जब हिन्दुस्तान स्वतंत्र नहीं हुआ था, तब मैंने हड़ताल करने और कराने में भाग लिया है। पर सभी हड़तालें अहंसक और सत्य मूलक होती हैं, यह मानने का कोई कारण नहीं। आज जब कि देश भयंकर स्थिति में से गुजर रहा है और उसे सच्चे छात्रों की जरूरत है, तब इस तरह हड़ताल कराने से विपत्ति और वड़ जाती है, यह समझना चाहिए।

"एक दूसरे भाई ने मुझे स्चित किया है कि 'आप पाकिस्तान जाकर वहाँ की भयानकता का सामना क्यों नहीं करते? वहाँ जाकर आप अत्याचारों के सामने सत्यायह क्यों नहीं करते?' वहाँ में किस मुँह से जाऊँ? जय वहाँ हम पाकिस्तान की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो वहाँ जाकर किसे क्या कहूँ? अगर भारत में शान्ति स्थापित हो जाय, तो आज ही और अभी ही में पाकिस्तान के लिए चल पड़ूँ। यहाँ राजधानी के शहर में ही हिन्दू, सिख पागल यन गये हैं और वे चाहते हैं कि यहाँ से सभी मुसल्मानों को निकाल वाहर कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे, तो वह हमारे लिए वड़ी ही लजा की बात होगी। फिर पाकिस्तान में हिन्दू, सिख तो रहना ही नहीं चाहते, तय कीन सत्यायह करें और किसके सामने करे? आज सत्यायह और अहिंसा रह ही कहाँ गयी है? आज तो सभी को सेना का संरक्षण चाहिए। हमने सेना को ईश्वर की जगह ही वैटा दिया है। अभी भी में कहता हूँ कि अगर मेरी बात गान लें, तो देश का रप ही बदल जाय। सत्यायह तो हर हालत में और हर मीके पर छाग आनेवाली चीज है। लेकिन उसे चलानेवाले होने चाहिए न!

''आज मेरे पास कस्मीर के, मीरपुर के और बहादलपुर के लोग आदे थे ।

वे सभी अत्यधिक हैरान, परेशान थे; फिर भी वातें विवेक से ही करते रहे। पंडितजी के साथ भी उनकी बातें हुई और उन्होंने कहा कि मुझसे जो कुछ बनेगा, अवश्य करूँगा। भले ही वहाँ लड़ाई शुरू न हुई हो, पर एक प्रकार की तो लड़ाई चल ही रही है न ? ऐसी स्थित में से रास्ता निकालकर सबको खदेडना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे पास पर्याप्त गाड़ियाँ भी नहीं हैं।

"वहावलपुर में भी भीषण अत्याचार हो रहा है। एक आदमी से अधिक-से-अधिक जितना हो सकता है, मैं उतना करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

"उनकी एक और शिकायत है कि जब कोई किसी अन्य प्रान्त से आता है, तो उसे वहाँ नौकरी मिल सकती है। लेकिन जब कोई देशी राज्यों से आता है, तो उसे नौकरी नहीं मिलती। मैंने सरदार साहब से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि इस तरह भेद हो ही नहीं सकता। फिर भी गलतफहमी से किसी पर ऐसा अन्याय हो गया हो, तो वे उसकी स्चना दे सकते हैं।"

प्रार्थना के वाद वापू टहले। रात में डा० किचल् साहव और शेल साहव आये थे। कश्मीर की वातें चल रही थीं। हम लोग आज बाहर घूमने के लिए निकल पड़े थे। सरदार दादा के घर तक गये। हमें देख सरदार दादा ने पूछा, तो हमने जवाव दिया: तवीयत नहीं लगती, इसलिए आज विरला-भवन से बाहर घूमने निकले। सरदार और मणिवेन दोनों आफिस में काम कर रहे थे। हम लोगों का जवाव सुनकर सणिवेन ने कहा: 'इन लड़कियों को खिलौने की पिटारी ला दो, जिससे ये खेलें।'

मणिवेन ने हमें लावा का लड़ू और अचार, वह भी वंगाल का था, प्रेम से खिलाया। लौट आने तक तो वापू के सोने का समय हो चुका था। पर वे इतने अधिक थक गये थे कि शाम को हो ७-७॥ के बीच सो गये थे। उठने के वाद प्रवचन देखा।

''वापू आजकल वहुत दुःखी रहते हैं। प्यारेलालजी के साथ आयी हुई वंगाली वहन तो कमरे से वाहर हो नहीं निकलतीं। वापू मुझसे कहते हैं कि तुझे इन्हें वहलाना चाहिए। लेकिन ये तो प्यारेलालजी के सिवा किसीसे वार्ते ही नहीं करतीं।

आजकल तो वापू का आहार इस प्रकार चलता है: प्रार्थना के वाद भोर

में गरम जल और शहद । फिर ५॥ वजे २ चम्मच शहद और गरम जल । ९॥ वजे भोजन में एक दिन ३ पतली रोटियाँ, कचा शाक, दृध १६ ऑस, २ संतरे, १ सेव और एक दिन ३ केले, १६ ऑस दृध—दृध और केला अलग कर और केले के दिन गेहूँ नहीं—और उसके साथ संतरा या कोई फल । फिर १२॥ वजे आराम कर लेने के बाद गरम जल और २ चम्मच शहद तथा जरा-सा सोड़ा । फिर ३॥ वजे मिट्टी रखने के बाद गरम जल और शहद—गरम जल हर बार १ गिलास और शहद २ चम्मच । ४ वजे उबला हुआ शाक, थोड़ा-सा संतरा या उसीके जैसा रसदार फल तथा १६ औंस दृध और प्रार्थना के बाद ७ वजे गरम जल और शहद ।

रात में नित्य के अनुसार वापू पैर घोकर और कसरत कर विस्तर पर लेटे। कह रहे थे कि "आज दिनभर इतनी मुलाकातें थां कि इस समय धकान माल्म पड़ रही है। कश्मीर का मामला सरलता से हल हो जाय, ऐसा नहीं दीखता। शेख साहव के साले तो सब कुछ इन्दौर में लेकर बैठे हें, ऐसी भी एक शिकायत आयी है। देखें, जो कुछ हो सो सही।" वापू कुछ गहरे विचार में हों, ऐसा लग रहा है। पहले जैसे प्रफुल्तित नहीं दीख पड़ते, यद्यि उनका विनोद, काम आदि सब कुछ नियमानुसार ही चलता रहता है।

रोज की मुलाकातों में मिलने आनेवालों में प्रतिदिन दो-चार विदेशी हुआ ही करते हैं। उनसे भी बापू नम्रता के साथ कह देते हैं कि "आजकल जो कलह मचा है, वह हमारे लिए बड़ी लजा की बात है।"

सम्बन्धियों में एक विवाह हुआ, इस बारे में नारायण काका का एक पत्र आया था।

...को वापू ने लिखा—उसमें भी ऐसी भयानक स्थित में यह सब होता है, इसी कारण उन्हें जरा भी उत्साह नहीं—इसका प्रतिविन्य यह रहा : 'चि॰' के बारे में आश्चर्य और खेद ! जो हो, उसे मुझे देखते रहना है। सब कुछ अपने स्वभाव के अनुसार ।' 'फिर नवीन ही अपवाद क्यों वने ? इस विवाह के विपय में में पूर्णतः उदासीन हूँ। मुझे क्या सोचकर आपने लिखा होगा ? मेरे आझीर्वाद केसे ?

# दिली दोस्ती ही हमें बचायेगी

: 20:

विरला-भवन, नयी दिल्ली

9-9-186

वापू आज प्रार्थना-समय से १० मिनट पहले ही जग गये थे। उन्होंने '' को लिखे पत्र में सुधार करने के लिए कहा। वापू ने कहा: ''मैं जो मानता हूँ, वह मुझे कनु और नारायणदास को भी सूचित कर ही देना चाहिए। अहिंसा और सत्य को माननेवाले के लिए किसीसे डरने या छिपाने की कोई वात ही नहीं होती। मैं तो उस संस्कृत रलोक को मानता हूँ: ''अकोधेन जयेत् कोधम्, असाधुं साधुना जयेत्।' आखिर इस रलोक को माननेवाला और इसके प्रति श्रद्धा रखनेवाला और लिख या कह ही क्या सकता है? इसमें अगर जरा भी नरमाई करूँ, तो वह चल ही नहीं सकती। कौन क्या सोचेगा, इसकी दरकार करने का यह समय नहीं। यह तो महायज्ञ है, जिसमें अब सम्पूर्ण और सर्वागशुद्धि ही निभ सकती है। दम्भी लोग एक के बाद एक अपने आप नीचे गिरते जायँगे, यह सुनिस्चित है।

("अगर हम जैसे अनेक मिट जायँ, तो भी सत्य या अहिंसा का गज इंच-भर भी घट नहीं सकता। में स्वयं भूलों से भरा हुआ हूँ। मैंने भूलें नहीं कीं या न करूँगा, ऐसा अहंकार किया ही नहीं जा सकता। लेकिन ये भूलें अगर इरादे के साथ न की गयी हों, तो सदैव क्षमा के लायक हैं।"

## हमें दिली दोस्ती ही वचायेगी

"आज यह राजधानी भी एक तरह से कैंद में ही है। भारत की राजधानी स्वतन्त्र होते हुए भी पुल्सि और सेना के संरक्षण से ही सुरक्षित है। इसके बीच में बैठा हूँ और देखा करता हूँ। अहिंसा को माननेवाले लोगों को भी आज हिंसक शस्त्रों का सहारा लेना पड़ रहा है, इसमें मेरी कैसी कसौठी होगी? ईश्वर की इच्छा में न जाने क्या अजीव रहस्य समाया होगा? लेकिन मुझे तो करना है या मरना! दिल्ली में हथियार हमें बचा सकते हैं, ऐसा माननेवाले भारी भूल कर रहे हैं। क्या दिल्ली को और क्या दुनिया को, एक ही चीज बचा सकती है और वह है, दिली दोस्ती!

"समय विलक्कल नहीं है। चिट्टियों से दवा पड़ा हूँ। आज तो इतना ही।" वापू के कोई-कोई पत्र कभी काव्यमय वन जाते हैं। उन्होंने यह पत्र नहीं, पोस्टकार्ड लिखा है। और इस कार्ड में अहिंसा पर एक महानित्रंब ( थीक्सि ) लिखा जाय, वैसे शब्द प्रयोग किये हैं और गृह ज्ञान भर दिया है।

आज मृमने के समय कोई खास वातं नहीं हुईं। वर्तमान परिखिति पर ही बातें हुईं। वापू ने कहा: "हम लोगों के पापों से (देश के नेताओं के निर्णयों से) वेचारे निरपराध हजारों गाँववालों को यह भुगतना पड़ रहा है और हम लोग तो ऐसे आलीशान यंगलों में मजा लूट रहे हैं। मोके-वेमीके लोग पार्टियों और उत्सवों में कहीं भी भाग लेने से नहीं चूकते। इसी कारण दुःखी प्रजा को स्वराज्य होने का किसी भी प्रकार अनुभव नहीं होता। घर में किसी की मृत्यु होने पर यह प्रथा है कि सारा परिवार कुछ नियत समय तक उसका शोक मनाता है। इससे जिस पर वह आपित्त आयी हो, उसे सहानुभृति का अनुभव होता है। इसी तरह अगर हम लोग भी इस दुःखो प्रजा की सहानुभृति का अनुभव होता है। इसी तरह अगर हम लोग भी इस दुःखो प्रजा की सहानुभृति में अमुक-अमुक त्याग किये होते, तो उन्हें यह दुःख होने के बावजूद एक प्रकार का आनन्द ही होता। लेकिन हम लोग मुँह से तो लम्बी-चीड़ी वातें करेंगे, भाषण देंगे कि हमें आपसे सहानुभृति है, पर आचरण में शृत्य हो रहेंगे।

#### आत्म-निरीक्षण

"मुझे खुद को ऐसा माह्म पड़ता है कि मैं इतने यड़े महल में किसिलिए रहता हूँ। अपनी आवश्यकता से एक इझ भी अधिक जमीन इस्तेमाल करने का मुझे कतई हक नहीं। अगर हर नेता और हर वँगले का मालिक इस तरह सीच-समझकर आचरण करे, तो देश में आपित्त होने के बावजूद एक तरह का गीरव माल्म पड़ सकता है। वेचारे निदींप निवीसित इस कड़ाके की सदीं में खुले आकाश के नीचे पड़े-पड़े अपने बचों और बहनों की भवंकर दुर्गति और वेदना से आह भर रहे हैं, उनकी वह जलन भी इस तरह कुछ शान्त को जा सकती है। पर यह सब कहाँ कहूँ और किससे कहूँ ? यह सुनने की फुर्यंत ही किसे है ?

यह कहूँ, तो चल सकता है कि इसके लिए फ़र्सत मेरे सिवा और किसीको है ही नहीं।"

वापू अपनी मनोवेदना तो स्वयं ही समझ सकते हैं। वे ही उसे पी सकते और सँमाल सकते हैं। दूसरा होता, तो हार्टमेल ही हो जाता। फिर भी दिल्ली, वहावलपुर, सिन्ध और पंजाव की परिस्थिति से आजकल वे काफी बेचैन हैं और कहा करते हैं कि 'इसका अपराधी तो मैं ही हूँ। अपनी अहिंसा और सत्य का स्क्ष्मता से विचार और आचरण करने में निश्चय ही मैंने कहीं भूल की, फिर उसका प्रतिविंव तो पड़ेगा ही। मैंने मान लिया कि यह शूरों की अहिंसा और शूरों का सत्य है। कदाचित् ईश्वर ने उस समय मुझे जान-बूझकर अन्धा बना दिया हो। अच्छा हुआ कि जिन्दगी की समाप्ति के समय ही मैं जाग सका और यह देख सका। इसी तरह बहादुरी के साथ मर सकूँ, इतनी ही मेरी भगवान से प्रार्थना है। अपने आपके लिए इतना भी कर सकूँ, तो भी उसमें मेरी विजय ही होगी।'

मालिश के समय बापू ने अखबार देखे और बंगाली पाठ किया। स्नान के समय 'टर्किश वाथ' की चर्चा करते हुए कहा: 'उसमें पहले गुनगुना पानी, फिर अधिक गरम और फिर तो इतना ज्यादा गरम होता कि सहन ही नहीं हो पाता। इसकी फी भी बहुत होती है, पर लाभ भी काफी होता है।'

सरदार दादा सिर्फ मिलने के लिए आये। भावनगर का मिल्रमण्डल भी लगभग तय हो गया है। वे लोग आज मिलेंगे, सब कुछ तय हो जायगा।

जीवनजी भाई ने कहा कि 'उर्दू हरिजन' बहुत नहीं खपता, इसिलए उसमें काफी घाटा उठाना पड़ रहा है। बापू उसके बारे में 'हरिजन' में लिखते हैं। बहावलपुर के लोग भी आये। वे चाहते हैं कि बापू की ओर से कोई वहाँ जाकर प्रत्यक्ष आँखों से सारी स्थिति देख आये। पंडितजी, मेकडानल्ड और दूसरे भाई सिर्फ मेंट करने के लिए आये थे।

#### भावनगर की चिन्ता

गोहिलवाड़ जिले की ओर से आये हुए प्रतिनिधि-मण्डल में मनुभाई पंचोली, वलवन्त भाई, मोहन भाई मोतीचंद (गढ़ड़ावाला) आदि थे। एक सुझाव

यह भी आया था कि नानाभाई भट्ट को भावनगर के उत्तरदायी द्यारान का प्रधान मन्त्री वनाया जाय । वापु ने कहा : "में तो चाहता हूँ कि जैसे रामराज्य में दिसष्ट मुनि सलाहकार थे, वैसे ही आप भी नानाभाईको सलाहकार नियुक्त करें। ये प्रधान वनकर इससे अधिक उस पद को मुझोमित न कर पायेंगे । अगर प्रजा और राज्य के बीच संबर्ष हुआ, तो ये कड़ी का काम करेंगे। ये अपना कार्य-क्षेत्र भी शहर में नहीं, 'आंवला' गाँव में ही रखें। में नहीं मानता कि इसके लिए नानाभाई ना कहेंगे। वे सत्ता के पद पर विद्योप सुद्योभित न हो सक्तेंगे। उनका स्थान शिक्षा के पद पर ही हो सकता है। अगर सभी मन्त्री वन जायँ, तो प्रजा कीन होगी ? जैसे मन्त्री शिक्षित चाहिए, वैसे ही प्रजा भी शिक्षित होनी चाहिए न ? जब प्रजा शिक्षित होगी, तभी वह मन्त्रियों को जाग्रत रख सकती है। देश की समृद्धि का मार्ग तो शिक्षित जनता ही दिखा सकती है। इसकी अपेक्षा मेरी तो निजी राय है कि वलवन्त राय की प्रधान मन्त्री बनाया जाय। वे वर्षों पुराने भावनगर के सेवक हैं। सिवा वलवन्त में प्रधान मन्त्री वनने की जो योग्यता है, वह नानाभाई में नहीं है और नानाभाई में जो है, वह वलवन्त राय में नहीं हो सकती। अकेले देवर से भी काठियावाड़ का काम चलना कठिन है। पूरे काठियावाड़ में अगर ये दोनों रहें, तो फिर नुसे तनिक भी चिन्ता नहीं । इस समय सारे काठियादाङ का वीझ अकेले हेवर पर हालने का भी कोई अर्थ नहीं।"

दूसरी एक विशेष वात का ध्यान रखते हुए वाषू ने कहा: "इस उलाव में पटनी को वड़े आदर के साथ रखना चाहिए, यह मेरी निजी सलाह हैं। लेकिन अगर उन्हें बुलाकर उनकी निन्दा करनी हो, तो मत बुलाइये। किसी भी प्रकार का पूर्व ग्रह रखेंगे, तो सदेव पिछड़ जायँगे। इनसे बहुत कुछ सीखना है। कितनी वार तो इनके अनुभवों से ही इस राज्य को उन्नत किया जा सकता है। लेकिन यह तो मेरी बिना माँगी हुई सलाह है। गले न उतरे, तो पृरी तरह खाग दें। फिर भी ऐसा न मानिये कि वापू ने इतना कहा, उन्हें यह अच्छा लगेगा, इसलिए करना ही चाहिए और करते हैं। मुझे रिझाने के लिए हुछ करेंगे, तो रिझानेवाला और में, दोनों पिछड़ जायँगे।"

आज तो निर्यासित भी काफी आये। कितने ही निर्वासितों ने, यहाँ के

मुसलमानों के साथ संपर्क होने के कारण, ये शतें रखीं कि वे यहाँ के मुसलमानों को वहाँ के अपने घर दे दें और वहाँ के हिन्दुओं को यहाँ के मुसलमानों के घर मिलें। इस तरह निजी सम्बन्ध के कारण उन्होंने आपस में ही अदलावदली कर ली है। किन्तु सरकार विदेशी राजदूतों की व्यवस्था के लिए उनसे वे मकान खाली करवा रही है। यह भी बापू को अच्छा नहीं लगा। सरकार, जनता और नेता लोग एक के बाद एक ऐसी-ऐसी भूलें कर बैठते हैं कि मुश्किल से एक आपत्ति का अन्त होता नहीं, तब तक दूसरी खड़ी हो जाती है।

आज के प्रवचन में बापू ने कहा: "वहावलपुर में एक मन्दिर था और आज भी है। लेकिन अब वह हिन्दुओं के पास नहीं रहने दिया गया है। वहाँ के मुख्याजी मेरे पास आये और बड़ी ही कठिन स्थिति से वचकर आये हैं। वे कुछ बहनों को तो बचा सके, पर सभी न बच सकीं। अब वहाँ जो पड़े हैं, उनकी कुछ-न-कुछ व्यवस्था तो होनी ही चाहिए। एक मानव से जितना हो सकता है, उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। बाकी एक-दूसरे के राज्य में एक-दूसरा दखल न दे, इसलिए मैं अधिक क्या कर सकूँगा, इसकी जामिन तो दे ही नहीं सकता। मैं तो यही कहता हूँ कि ईश्वर के सिवा और किसी पर भरोसा रखना मूर्खता ही है।

"आज मेरे पास अमुक माई-बहन आये थे। उन्हें सरकार ने विदेशी राज-दूतों के रहने के लिए मकान की आवश्यकता वतलाकर उसे खाली करने की स्चना दी है। इसमें सचाई कितनी होगी, यह तो मैं नहीं कह सकता। उन लोगों का दावा है कि उन्होंने वहाँ रहनेवाले मुसलमानों के साथ आपसी अदला-बदली कर ली है। लेकिन उनके पास कोई प्रमाण तो है नहीं। ऐसी स्थिति में इस मामले में में एक ही वात कह सकता हूँ कि किसी भी रहनेवाले आदमी को किसी भी सरकार द्वारा यह कभी नहीं कहा जा सकता कि आप सड़क पर जाकर रहिये या चाहे जहाँ रहिये, पर मकान खाली कर दीजिये। विदेशी राज-दूतों के लिए मकान अवश्य माँग सकते हैं, पर उसमें रहनेवाले लोगों को सन्तुष्ट करके ही। फिर भी में कोई सरकारी आदमी नहीं। मेरी वहाँ कौन सुने १ इन लोगों से भी कहता हूँ कि आपके पास किसी भी तरह का प्रमाण तो है ही नहीं। इसलिए सरकार को ऐसा भी लगा हो कि क्या ये लोग छटेरों की तरह तो धुस नहीं गये ? चाहे जो हो, फिर भी सरकार व्यवस्था करने के बाद ही मकान खाली करा सकती है।

"एक भाई ने मुझे वतलाया कि मैं 'विरला-हाउस में रहता हूँ, इसलिए गरीव यहाँ आ नहीं पाते । मैं हरिजन-वस्ती के वदले यहाँ क्यों रहता हूँ ?'

वापू : "में दिल्ली में आया, तो यहाँ मारकाट चल रही थी ओर हरिजन-वस्ती झरणार्थियों से भर गयी थी। इसी कारण में यहाँ रहा हूँ। मुझे कुछ इस महल में रहने का शांक नहीं है । लेकिन अगर वहाँ की हरिजन-यस्ती शरणार्थियों के सत्कार्य में काम आ रही हो, तो उसे खाली करवाना मुझे पसन्द नहीं । यहाँ जिसे आना हो, वह आ ही सकता है। में तो यहाँ पड़ा-पड़ा जितनों को आश्वा-सन दे सकता हूँ, देने का प्रयत्न करता हूँ।"

शेप सारा कार्यक्रम रोज जैसा ही साधारण रहा। प्रार्थना के वाद टहलते समय श्रीमन्नारायणजी साथ थे। फिर ब्रिटेन के हवाई-विभाग के अधिकारी ''आर्थर'' आये । वापू उनसे ''हवाई जहाज किस तरह वनता है, कितनी देर में कहाँ पहुँचता है", आदि वातों को ध्यान से मुनते रहे। कुछ विनोद भी चलता रहा। उस वीच वापू ने कहा: "में अव ऊपर जाने के सिवा अपने लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं देखता। मुझे तो करना या मरना ही है। ... हाँ, रात में में कई वार जहाज की हरी-लाल वित्तयाँ देखता हूँ , तो वे आकाश में तारों जैसी लगती हैं । ऐसी अजीव खोजों के सामने भी मानव का मस्तिष्क ऐसा पागलपन और दुईद्धि अपनाकर इस तरह भीषण मारकाट करता है, यह सोचकर तो स्तन्ध ही हो जाना पड़ता है। नन्हीं-सी बुद्धि क्या-क्या कर गुजरती है १"

वापू उनके वर्णन में इतना रस हे रहे थे कि में पूछ ही वैटी : "वापू ! अव आपको हवाई जहाज चलाना तो नहीं सीखना है न ?" वापू ने कहा: ''हाँ, रोज इन सबके साथ हवाई गोले जैसी गप तो लगाते ही हैं ?'' ''छोटी-छोटी वात भी इतने ध्यान से सुनते हैं कि वह कैप्टन भी उतना ही खिल उटा।

फिर पण्डितजी दूसरी बार आये। उनके साथ 'हैण्डरसन' भी थे। वे वैठे थे। इसी बीच रामेस्वरी बहन नेहरू भी आ गर्यो। इस कारण प्रवचन देखने में थोड़ी देर हो गयी। वापू ने गरम पानी पीया, कसरत की और ९॥ Ų

बजे सोने की तैयारी की ! रोज सिर में तेल तो मैं ही मलती हूँ । इस कारण वापू उसी समय सबका हाल भी पूछ लेते हैं। काठियावाड़ की चर्चा करते हए उन्होंने मुझसे कहा:

"मझे लगता है कि भावनगर राज्य में बलवन्त राय मुख्य मन्त्री के लिए विशेष योग्यता रखते हैं। फिर भी कल अनन्त राय आयें. तो त उनकी इच्छा भी समझ छे। हमें राजा, प्रजा और दीवान—सबकी मनोभावनाएँ तो जान ही लेनी चाहिए। कदाचित् कुछ वातें मेरे पास तक न पहुँच पायें, तो तेरे पास तो पहुँच ही जायँ। किसीको दुःखी करके तो कुछ करना ही नहीं है, खास-कर महाराज और अनन्त राय को । यह जिम्मेदारी तो अब तेरे ही ऊपर है। ' ' "

हिन्दुस्तानभर का ध्यान रखते हुए भी बापू नन्हें-से भावनगर राज्य के साथ जरा भी अन्याय न हो, इसका भी इतना असीम ध्यान रखते हैं! मुझे तो रोज ही मन में यह विचार आता है कि बापू क्या हैं और भगवान ने इनका कैसा भव्य मस्तिष्क बनाया है !

## एशिया खंड एक और अखंड

: ११ :

विरला-भवन, नयी दिली 90-9-786

नियमानुसार प्रार्थना हुई! फिर वापू की चिहियों की फाइल थी। फाड़ने योग्य कागज फाड लिये और लिखने के काम आनेवाले कागज छाँट लिये। जिनका:पोस्टेज आया था, उन्हें उत्तर लिखे और वापू को उन्हें सुना दिया।

## पत्र-च्यवहार की चिन्ता

आज वापू की ओर से करीव छह चिट्ठियाँ तो मैंने ही लिख डालीं। हरएक की अलग-अलग शिकायत थी। किन्हीं मुसलमानों को हिन्दुओं से परेशानी थी, तो किन्हीं हिन्दुओं को मुसलमानों से । सबको पहुँच भेज दी कि "पू० गांधीजी आजकल वहुत अधिक कार्यव्यस्त रहते हैं और आप सबके कष्ट-निवारण के लिए ही वे यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने निश्चय ही कर लिया है कि करना है या मरना है। वाकी रोज रेडियो पर या अखवारों में जो प्रार्थना-प्रवचन आते हैं, उन पर मनन करेंगे, तो आपको प्रकाश मिलेगा।"

वापू यह पढ़कर खुझ भी हुए। यों तो जब से में वापू के पास आवी हूँ, तभी से कई वार इस तरह उत्तर भेज दिया करती हूँ । लेकिन अगर इस आन-वान के काम में वापू के नाम आयी चिहियों के वारे में उन्हें न वताया जाय, तो वह उन्हें अधिक पसन्द नहीं पड़ता । एक बार तो उल्हनाभरा यह व्याख्यान भी सुनना पड़ा था : ''लिखनेघाला वर्ग कितनी आशा से मुझे पत्र लिखता होगा ? भले ही में उन्हें उत्तर न दे पाऊँ, लेकिन मुझ पर दया करने के लिए आयी हुई चिट्टियों को मुझे न वताने का अधिकार आप किसीको भी नहीं है। मेरी दया करनेवाला तो त्रैठा ही है। उसे मेरी आवश्यकता होगी, तो मुझ पर दया करेगा । नहीं तो कोई वात नहीं।" इसीलिए आयी हुई सभी चिट्टियाँ उन्हें वतानी ही पड़ती हैं।

वापू कुछ देर सो गये थे। टहलते समय आज तो खास कोई न था, हम घर के ही लोग थे। सचमुच कई बार बापू अत्यधिक गम्भीर दिखाई पट्ते हैं । इम वचों के साथ हँसते-खेलते हैं । सब कुछ करते हैं । लेकिन खुद नुझे तो ऐसा ही लगता है कि बापू अब दिल्ही के वातावरण से ऊव गये हों, दुःखी हो उठे हों, और उसमें से कुछ रास्ता निकालने की सोच रहे हों। चाहे जो हो, बापू का वातावरण वदला हो, ऐसा मालूम पढ़ता है। ''राजकोट जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है। सो कहा: "मेरा मन इतना अधिक अस्वस्थ है कि अब यह सब देखना नहीं चाहता । कब, कैसा कदम उठाऊँगा, इसका नुसे ही पता नहीं।"

### वचन का मोल

स्नान के समय वापू को एक हलका-सा चकर आ गया। उसमें भी बापू अत्यधिक थके तो हैं ही। वे कहते हैं : "में काम से थकता नहीं। लेकिन होग कभी कुछ और कभी कुछ कहा करते हैं। एक निश्चय पर हट् नहीं रहते। मुरे खुश रखने के लिए मेरे सामने तो मेरे अनुकूल वार्त कही जाती हैं और इस विरला-हाउस के वाहर निकलते ही पंतरे रचे जाते हैं कि किसके सामने केसा वरताव करें, जिससे आगे आ सकें। ''के वीच के मतसेद भी दिन-दिन उग्न

होते जा रहे हैं। किसीको समझा नहीं सकते। पाकिस्तान देते समय हमने वचन दिया था कि ५५ करोड़ रुपये देंगे। इस सम्बन्ध में मतमेद खड़ा हुआ है। अब हम मुकर जायँ, तो हमारा मृत्य ही क्या रहा १ जिसे अपने वचन का मृत्य नहीं, वह दो कौडी का है।

वाथ में बापू ने मुझे ये वातें कहीं । इससे लगता है, कदाचित् मेरा यह अन्दाज ठींक ही निकले । इन सभी मानसिक परेशानियों से या भीतर-ही-भीतर धंधकते हुए इस दावानल के कारण ही बापू इतने गम्भीर विचार में व्यग्र हैं।

स्थानीय मुसलमान भाई आये । उन्होंने वापू से रोज की तरह ही अपनी शिकायतें कहीं । वापू ने कहा : "अब तक आपको जितनी प्रतीक्षा करनी पड़ी, उतनी अब नहीं करनी पड़ेगी । इतने महीने धैर्य रखा, तो सप्ताहमर और धीरज रख देखें कि क्या होता है ?"

पट्टनी साहव के साथ 'प्रीवीपर्स' के बारे में वातें कीं। महाराज की क्या मिल्कियत है, आदि पूछा। भावनगर के महाराज ने तो वापू ज्वार-वाजरा जो भी दें, वही लेना तय किया है।

वापू ने गाडगिल साहव को सलाह दी कि कल जो पासवाले निर्वासित आये थे, उन्हें न खदेड़ा जाय। गाडगिल साहव ने कहा कि ''हमें मेहमानों को रखना है।"

वापू ने विगड़कर कहा: "तो पहले मुझे निकालने की नोटिस दीजिये और इस विरला-भवन का कब्जा लीजिये। इसी तरह आप सभी मन्त्री अगर बड़े-बड़े वँगले दवाये बैठे हों, तो अपनी आवश्यकताभर दो-चार कमरे रखकर आपको चाहिए कि बाकी का सारा भाग खाली कर दें, उन पर कब्जा करें। जो आश्रित अपने जमे हुए बैठे हैं, उन्हें क्योंकर निकाला जाय ? मैंने इस बारे में जवाहर से भी कहा है। वह तो तत्काल समझ गया कि मेरी बात ठीक है। जबाहर में यह एक महान् गुण है, वह अपनी भूल अजीव ढंग से स्वीकार कर लेता है। ""

गाडिंगिल साहव ने भी तय कर लिया कि पास के बँगले में रहनेवाले निर्वा-सितों को नहीं निकाला जायगा। वे सरकारी मेहमानों के लिए स्थान का अलग प्रवन्ध करेंगे।

राचमुच बापू से सभी डरते हैं। उनके पास पोल तो चल ही नहीं पाती।

दिल्ली के चीफ कमिश्नर साहय भी आये । उनके साथ यातचीत करते हुए यापू ने कहा : "अय तो आप छुट्टी दें या भगवान् छुट्टी दें, तभी आराम लिया जा सकता है न ?"

दिछी का वातावरण तो काफी विगड़ चुका है। राजकुमारी वहन ने तो ' ' के साथ हुई वातें कहीं। डा॰ कर्नल भागंच साहव, जिन्होंने मेरा आपरेशन किया था, हमें भोजन का निमन्त्रण देने आये थे। वापू ने स्वीकृति दे दी। लेकिन मुझे बुलार आया करता है, इसलिए कल पुनः जाँचकर लिलाने के लिए कहिये। मेंने कहा: ''वापू! आपका यह धंधा तो खुन रहा। डाक्टर जाँच करके तो रोगी से फीस लेता है, पर आप तो उसके बदले मुझे उनके घर खाने के लिए भेज रहे हैं!' वापू ने कहा: ''आर खाने के लिए जाने की में छुटी देता हूँ, उसकी फीस नहीं!'' इस तरह थोड़ी देर विनोद हुआ।

### ईरान और पाक की समस्या

ईरान के राजदृत बापू से मिलने आये थे। उन्होंने कहा: "ईरान और भारत के बीच मधुर सम्बन्ध तो है ही। लेकिन साथ ही यहाँ के भारतीय ईरा-नियों को मुसलमान मानकर दुरमन समझकर हैरान करते हैं, यद्यपि बम्बई सर-कार या भारत-सरकार के प्रति हमारी कोई भी शिकायत नहीं है। इसी तरह हम लोग भी ईरान में रहनेवाले भारतीयों की पूर्ण सुरक्षा करने के लिए जावत हैं और रहेंगे। किन्तु अगर यहाँ के भारतीय ईरानियों को हैरान करेंगे, तो कह नहीं सकता कि ईरान के भारतीयों को ईरानी सुरक्षित रहने हेंगे या नहीं?""

वापू ने कहा : "ईरान, अफगान, चीन, जापान, हिन्द या पाकिस्तान—सभी देशों को में एक, पूरा एशिया खण्ड, एक ही मानता हूँ । अगर अकेला हमारा एशिया खण्ड ही मजबूत हो जाय, एक दूसरे की ओर अदिशास की हिए से न देखते हुए पूरी मित्रता के साथ रहे और तदनुसार आचरण करे, तो जमीन पर स्वर्ग ही उत्तर पड़े । प्रेम, सत्य और अहिंसा पर रचा गया यह आर्य-देश सारी दुनिया के सुख-शान्ति का विशाम-स्थान बने । यहाँ की सरकार जावत है, फिर भी ईरानियों को भय तो रहता ही है । ऐसी स्थित में ईरान में रहनेदाले भारतीयों के साथ आप जितने ही प्रेम से वर्ताव करेंगे, उतना ही असर यहाँ दीख

पड़ेगा। इस तरह यहाँ के ईरानियों की तो आप वहाँ वैठे-वैठे ही रक्षा कर सकते हैं।"

आज का प्रवचन गुरू हो रहा था कि इसी वीच एक साधु जैसे आदमी ने चिछाना गुरू किया। उसे शान्त करने के बाद पूछा गया, तो वह कहने लगा: "मुझे अपना पत्र यहाँ खुद ही पढ़कर वापू को सुनाना है।"

बापू ने कहा : ''यह देखने लायक वात है कि आज हम कहाँ तक गिर गये हैं। ये साधु पुरुष होने का दावा करते हैं, गीता-गायत्री जपते हैं; फिर भी इतनी सम्यता नहीं कि इस तरह वहस नहीं करनी चाहिए।" वह साधु वड़ी कठिनाई से शान्त हो पाया।

फिर वहावलपुर के बारे में चर्चा करते हुए वापू ने कहा: "मुझे यह समाचार मिला कि वहावलपुर के लोग प्रार्थना-सभा में गड़बड़ी पैदा कर सभा पर पत्थर फेंकने और सभा मंग करने का इरादा कर रहे हैं। लेकिन मेरे मना करने पर ये लोग मान गये। आप सबको यह आदर्श अपनाना चाहिए। इन्हें जो दुःख सहने पड़े हैं, उसका मैं साक्षी हूँ। नवाब साहब ने यह आदवासन दिया है कि वहाँ के सभी हिन्दू सिख यहाँ सकुशल आ जायँगे। आखिर आपको इस पर विश्वास तो करना ही चाहिए। नवाब साहब तो यह भी कहते हैं कि भविष्य में वहावलपुर के लोगों का अधिक नुकसान न हो पाये, इसकी वे अचूक सावधानी वरतेंगे। इसी तरह यहाँ की सरकार भी वे-खबर तो है ही नहीं।

"फिर भी ये सारे चिह्न अच्छे नहीं। हमारा देश एक था, उसके दो दुकड़े हुए। इसके अतिरिक्त दोनों राज्य परस्पर दुश्मन बने और अपने ही बतन में दुश्मन बने। सिन्ध में तो इससे भी भयानक स्थिति है। अब परिस्थिति इतनी नाजुक होती जा रही है कि आखिर भारत पर भी इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे मौके पर गुरसा तो करना ही नहीं चाहिए। गुरसा करने से कुछ भी सुधार नहीं हो सकता। ऐसे समय यही एक अच्छा उपाय है कि हम लोग परिस्थिति किस तरह कावू में आ सकती है, इसका शान्त चित्त से विचार कर योग्य आचरण करें।

"ईरान के राजदूत मेरे पास आये थे। उन्होंने कहा कि वम्बई में रहनेवाले ईरानियों को—अधिकतर तो वहाँ ईरानियों के होटल ही हैं—भी नुकसान

पहुँचाया जा रहा है। अवस्य ही वहाँ ईरानियों की चाय काकी पसन्द की जाती है। छेकिन वहाँ कुछ भीतर-ही-भीतर झगड़ा हुआ, वात वढ़ गयी और काकी ईरानी मारे गये। फिर भी उन्होंने वस्त्रई और दिल्ली-सरकार के सहयोग की तारीफ की। एक दृष्टि से ईरानी और भारतीय सभी आर्य ही हैं। 'जंदावेस्ता' देखेंगे, तो उसमें आपको कितने ही संस्कृत द्यान्द मिलेंगे। आपस में बहुत ही पुराना मधुर सम्बन्ध है। अगर वह विगड़ जाय, तो सभी के लिए द्यम की वात होगी।

'अनाज पर से कण्ट्रोल उटा लेने से जनता मुझे धन्यवाद देती हैं। लेकिन में कोई ईश्वर नहीं कि लाम होगा या हानि, यह पहले से कह सकूँ। मेरे पास किसी तरह के दिव्यच्छु भी नहीं हैं। मेरे पास तो आँख, कान, पर जो भी कुछ कहें, जनता ही है। इसलिए आखिर आपको ही अपना भविष्य तय करना है। में कहता हूँ, इसलिए किसीको मेरी वात मान ही लेनी चाहिए या मुझ जैसे बीस-वीस महात्मा कहलानेवाले मिलं, तो भी उनका कहना सच ही होगा, ऐसा भी मानने की कोई जहरत नहीं। सभी को अपनी बुद्धि से ही विचार करना सीखना चाहिए। तभी मुखी हो सकेंगे।''

टहलते समय वापू काफी थक गये थे। उनके मन में कुछ विशेष चिन्ता और वोझ है। रोज की तरह १० वजे कसरत करके सोने की तैयारी हुई। प्रार्थना-प्रवचन देखा। पंडितजी के साथ वातें कीं। सुबह लिखने की सामग्री अलग छाँट ली। ♥ ♥

# संकुचितता और भ्रष्टाचार

: १२:

विरला-भवन, नयी दिली

\$ 5-5-186

### कांत्रेस में भ्रष्टाचार

नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना से पहले वापू ने कहा कि "हमारा इतना अधिक नैतिक अधःपतन हो रहा है—जिसे में अभी समझ पाया हूँ—कि हमारा सत्याग्रह या सारी लड़ाइयाँ दुर्वलता की थीं। अगर कांग्रेस के प्रमुख जन इस बारे में स्थिर और हद निश्चयी न रहें, तो यह संस्था चूर-चूर हो जायगी।

इससे बेहतर है कि इसका विसर्जन ही कर दिया जाय। संस्था का ध्येय तो स्वराज्य होने तक ही सीमित था। मुझे आज ही इस संस्था के बुरे दिनों की आगाही हो रही है। मन्त्री और संस्था के कर्मचारी ठीक-ठीक काम करने में वेदिली दिखा रहे हैं। आन्त्र से आया हुआ कल का पत्र देखकर तो में अत्यन्त क्ष्मण्य हो उठा हूँ। सब तरह को पहुँच रखनेवाले और केन्द्र में बैठे ... जैसों के लड़के भी किस तरह पैसा कमाया जाय, इसके लिए धमाचौकड़ी मचाते हैं! आखिर यह सब किस बात का संकेत है! अगर हम सचमुच ऐसे ही हों, तो कहना पड़ेगा कि हम गुलाम ही रहने लायक हैं। ... जैसे लोग भी, जिन्होंने वम्बई सरीखे कियाशील जामत दाहर में वसते हुए भी स्वेच्छा से जान-बूझकर धन कमाना त्याग दिया हो, सिर्फ कांग्रेस संस्था और खादी के विल्ले की बदौलत मनमानी ढंग से चारों ओर से अन्धाधुन्ध कमाई करते रहें, तो आखिर यह सब कहाँ जाकर स्केगा ? मैं तो यह सब जानकर स्तन्ध हो गया हूँ। अब तो कम-से-कम उस गज-बाह की तरह भगवान ही स्वयं समझकर मेरी लाज रख लें, तो मैं उसके अनन्त उपकार मानुँगा।"

वड़े तड़के बापू ने अत्यन्त दुःखमरी आवाज में "की घटना से बेचैन होकर ये वातें कहीं। मुझे कल से ही माल्म पड़ रहा था कि वापू किसी गहरे विचार में हैं, पर कारण ध्यान में नहीं आ रहा था। यों वे मले ही गम्भीर माल्म पड़ते थे, पर उनका विनोद, मेट करनेवालों से वातचीत और अन्य कार्यक्रम— भोजन आदि, सारा नित्य की तरह ही चलता रहा, जिससे वाहरी लोग इसे समझ ही न सकें। फिर भी वापू की जरा-सी गम्भीरता का भी असर इस कमरे में तो फैल ही जाता है। मान लें कि "जैसे वम्बई के विख्यात व्यक्ति के बारे में मले ही कदाचित् ये वातें झूठी हों, फिर भी ऐसी वातें क्यों फैलती हैं? यद्यपि इस घटना में कुछ तथ्य है ही, लेकिन इससे अकिएत और न माने जा सकनेवाले कितने ही मौके खड़े हो जाते हैं। इसीसे वापू को अत्यधिक हृदयद्रावक दुःख होगा, यह समझ सकते हैं।

## मिश्र-खाद और किसानों की तालीम

प्रार्थना के वाद भावनगर के ग्राम-दक्षिणा मूर्तिवाले हरिलाल भाई ने पैदावार

कैसे बढ़ायी जाय, इस बारे में कुछ सुझाब दिये थे। उन्हें नोट के साथ 'हरिजन' में छापने के लिए बापू ने यह नोट लिखाया:

"भाई हरिलाल के गुझावों में कोई नयी वात नहीं। फिर भी आज जिसके हाथ में देश की वागडोर है, वह किसान नहीं है। इसलिए ये सुझाव उपयोगी हो सकते हैं। अगर हम लोग राजनीति से अवकाश पाकर रचनात्मक काम में लगें और कृपि-मुधार को उचित महत्त्व दें, तो किसानों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं और उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं।"

जमीन को मिश्र-खाद या कम्पोस्ट देने से खेत बहुत दिनों तक बिना जोते रखने की जरूरत नहीं रहती। यह खाद उसे सदैव ताजा रखती है। मिश्र-ख़ाद को एक जगह से दूसरी जगह हे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़े से अनुभय से हर गाँव में यह खाद सरलता से तैयार हो सकती है। हेकिन ये काम यन्त्रवत् नहीं होते। हर हेख से उपयोगी ज्ञान प्राप्त कर मौलिक प्रयोगों द्वारा देश करोड़ों किसानों में सच्ची तालीम दे सकता है।

#### ख॰ तोतारामजी

तोतारामजी के देहावसान पर यह नोट लिखाया कि "वयोवृद्ध तोतारामजी किसीसे भी सेवा लिये वगेर ही गये। ये सावरमती-आश्रम के भूपण थे। विद्वान् तो नहीं, पर ज्ञानी थे। भजनों के भण्डार थे, फिर भी गायनाचार्य न थे। अपने एकतारे और भजनों से आश्रमवासियों को मुग्ध कर देते थे। जैसे वे, वैसे ही उनकी पत्नी भी थीं। पर तोतारामजी पहले ही चल वसे!

"जहाँ आदिमयों का जमाव रहता है, वहाँ तरह-तरह के झगड़े चलते ही रहते हैं। मुझे ऐसा एक भी मीका याद नहीं, जिसमें इस दम्पित ने भाग लिया हो या ये किसी तरह के झगड़े की जड़ वने हीं। तोतारामजी को धरती प्यारी थी। खेती उनका प्राण थी। आध्रम में वे दरसों पहले आये और कभी उत्ते नहीं छोड़ा। छोटे-यड़े स्ती-पुरुष उनके मार्गदर्शन के भूखे रहते। उनने अन्क आदवासन पाया करते।

"वे कटर हिन्दू थे, पर जनका हदय हिन्दू, सुरातमान और अन्य धर्मियों के प्रति समान रहा । जनमें अस्पृत्यता की व् तक न थी और न किसी तरह का न्यसन ही था । राजनीति में जन्होंने भाग नहीं तिया । फिर भी जनका देश- प्रेम चाहे जिसकी तुलना में खड़ा रह सके, इतना उज्ज्वल रहा । त्याग उनमें सहज ही था। उसे ही वे शोभित करते थे।

"ये फीजी द्वीप में गिरिमिटिया के तौर पर गये थे। दीनवन्धु एण्डूज ने ही उन्हें खोज निकाला था। उन्हें आश्रम में लाने का श्रेय श्री वनारसीदास चतुर्वेदी को है। उनकी अन्तिम घड़ी तक जो कुछ उनकी सेवा हो सकती थी, वह भाई गुलाम रसूल कुरेशी की पत्नी और इमाम साहव की वहन ने की थी। "परोपकाराय सतां विभृतयः"—तोतारामजी में यह अक्षरशः सत्य रहा।"

वापू करीव १० मिनट सो गये। मैं भी सो गयी थी। ६॥ वजे उठी, नाक्ष्ता किया और वापू के साथ टहली। सरला भी साथ थी। ७॥ वजे वापू के पैर घोकर मालिश की तैयारी की। धीरेनभाई और इन्दिरा (रंगूनवाले डा॰ प्राणजीवन मेहता की पौत्री) की सगाई से सरला और उसके परिवारवालों को सन्तोष नहीं है, आदि सारी बातें हुईं। वापू भी सभी की सभी बातों में पूरा-पूरा ध्यान रखते हैं। सुबह तो बापू कांग्रेस के इस भ्रष्टाचार पर अति दुःखी थे और दो-चार घण्टे बाद उन्होंने अपने पुराने मित्र की पौत्री की सगाई में इतना अद्भुत रस लिया!

वाथ में बापू ने मुझसे एक तीसरी ही बात बतलाते हुए कहा: "तू वोलती क्यों नहीं?" की सारी वातें में जानता हूँ; लेकिन तू दुःखी रहे, यह मुझे नहीं भाता। तेरा मुँह जरा भी गम्भीर देखता हूँ, तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अगर में तेरी दृष्टि से तेरा माँ-बाप होऊँ, तो तुझे मन में किसी भी तरह का बोझ न रखना चाहिए।"

साढ़े वारह बजे हम लोग डा॰ भार्गव के यहाँ भोजन के लिए गये और ढाई वजे वहाँ से लोटे। वापू के लिए मिट्टी रखकर गये थे। आकर हम लोग रोज जहाँ संगीत सीखते हैं, वहाँ गये। इस कारण आज १२॥ से ३॥ तक की मुलाकातियों की वातें नोट नहीं की जा सकीं। दोपहर में वापू के भोजन के समय शंकररावजी और राजेन्द्र वावू आये हुए थे। उनके साथ बहावलपुर की और ५५ करोड़ की वातें हुईं। भीमसेन सच्चर ने भी बहावलपुर का वहुत-सा विवरण वताया। लेकिन अब मामला कुछ कावू में आ रहा हो, ऐसा माल्म पड़ता है।

मौलाना ह्वीव-उल रहमान साहव और स्थानीय अन्य मुसलमानों ने

शिकायत की कि "अब तो हमें इंग्लेण्ड का ही टिकट कटा दें, तो अच्छा हो। आज तक हम लोगों ने कांग्रेस में पापड़ बेले। "विलदान आदि किये। लेकिन आज जब हमें कांग्रेस ही नहीं अपनाती, तब पाकिस्तान में तो हमारे लिए स्थान ही कहाँ ?"

वापू को यह बात अत्यन्त चुम गयी। उन्होंने कुछ नाराज होकर कहा: "आपको आपके देशवान्धव हैरान कर रहे हैं, यह में जानता हूँ। इसीलिए तो में यहाँ पड़ा हूँ। लेकिन ये देशवान्धव कदाचित् पागल हो गये हैं और आपको अमन चैन से नहीं रहने देते। आखिर यह कितने दिनों तक चलेगा? और कितने दिन चला? कुछ दिनों से आप पर इस आजाद हिन्द में थोड़ी आपत आ गयी, तो क्या आपको गुलामी प्यारी है? फिर यह सारी गन्दगी तो उन्हींकी नीति की आमारी है। फिर भी क्या आपको अपने देश-भाइयों के हाथों मरने की अपेक्षा गुलाम रहना ही पसन्द है? क्या यही है आपका वह स्वराज्य और वह आरम-सम्मान ? जिन्दगी के विनस्वत गुलामी प्यारी है ?" खूब कही!

लेकिन वापू यह तो इतनी बेदना से बोल रहे थे कि इस बेदना की अभि वे ही सह सकते थे। इसके साक्षी तो वापू के भगवान ही होंगे। इससे वापू का (रक्तचाप) भी बढ़ गया। ये सारे लक्षण अच्छे नहीं माल्म पड़े। जाने क्यां, मुझे भी कहीं अच्छा नहीं लगता। बापू ने सुबह बाथ में मुझसे विनोद में कहा था कि तू जरा भी उदास मत रहना। लेकिन किसी भी बात में मन नहीं लगता। बहुत दिन हुए, घर से भी बहन और भाई के पत्र नहीं आये। जो कुछ हो, भेरा मन कह रहा है कि दो-चार दिनों के वातावरण से यह समझ में ही नहीं आता है कि अब वापू क्या करेंगे?

दक्षिण अफ्रीका के वापू के साथां श्री सोरावजी भाई, चस्तमजी और प्रागजी भाई के साथ कातते हुए वापू ने दक्षिण अफ्रीका के वारे में वार्त की।

पाँच वजे पहनी साहव और माँ (यशोमती वहन पहनी) आयीं। ये लोग भावनगर राज्य के दीवान-दम्पति के नाते अन्तिम प्रणाम करने आये थे। ये भावनगर जा रहे हैं। साठ-साठ साल की पिता-पुत्र की दीवानगिरी या राज्य की एकनिष्ठा से सेवा करने में यह परिवार आगे रहा है। आज वह उसे प्रजा को सींप रहा है। पहनी साहव की आँखीं से आँस् इलक आये। मुझने कहने लगे: "तुझ पर मेरा बहुत हक है।" वापू विनोद में कहने लगे: "तो इसे भावनगर राज्य का दीवान बना दीजिये!"

पट्टनी साहव : "यह आपके पास की, 'इस दरवार' की दीवानिगरी छोड़कर क्यों आने लगी ?"

मैंने कहा: "बापू को दीवान बना दीजिये और चपरास और गरम कोट मुझे दे दीजिये, तो काम बन गया! "" इस तरह बातें चलती रहीं कि प्रार्थना का समय हो गया।

रोज रेडियो पर वापू का जो प्रवचन आता है, उसमें वहनों और वच्चों की आवाज भी शामिल हो जाती है। इसलिए लोग स्पष्ट रूप से वापू का प्रवचन सुन नहीं पाते। आज के प्रवचन में बापू ने कहा:

"आज आप लोग ज्यादा शोर-गुल नहीं करते, इसलिए आपको मेरा धन्यवाद ! आप आपस में बातें करते रहते हैं और बच्चे रोते रहते हैं। अगर ऐसा ही हो, तो प्रार्थना में आने का लोभ छोड़ देना चाहिए। इस बूढ़े को देखने से क्या लाभ ! बूढ़े की कही बात जरा भी कर सकें, तो उससे कुछ लाभ भी हो सकता है। सिर्फ सुनने से क्या मिलेगा !

"आज तो मुझे दुःख की बातें कहनी हैं, यद्यपि रोज यही होता है। आज आन्ध्र से मेरे पास एक बड़ा ही करण और मेरी आँखें खोल देनेवाला पत्र आया है। उन बूढ़े भाई को मैं जानता हूँ। उन्होंने जताया है कि १५ अगस्त को जब से हमें आजादी मिली, तब से हम लोग यह मानने लग गये हैं कि हम चाहे जहाँ, चाहे जैसे बरत सकते हैं। स्वतन्नता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस और जनता ने असीम बिलदान किये हैं। लेकिन उनके फलस्वरूप आज कांग्रेस इतनी नीचे क्यों गिर गयी ? उसे ऊँचा उठना चाहिए था न ? सभी कोई एक दिन भी जेल जा चुके हों या खादी पहनी हो, तो नेता बनने की उधेड़-बुन में अनेक दाँव-पंच रचते हैं। एम० एल० ए० या एम० एल० सी०, लोकसभा के सदस्य चारों ओर गन्दगी फैलाने का काम करते हैं। इस तरह कैसे चलेगा ? इसिलिए धारासभा और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम कर दी जाय, तो बहुत अच्छा होगा। उस भाई ने इस तरह की वातें लिखी हैं।

''उस प्रान्त को मैं भलीभाँति जानता हूँ। मेरे लिए तो यहाँ रहूँ या वहाँ

ाकर रहूँ, उसमें कोई फर्क नहीं। सारा देश मेरा ही है और में सारे देश का । पाकिस्तान को में अपने मन में जरा भी विदेश नहीं मानता। इस प्रदेश में । पाकिस्तान को में अपने मन में जरा भी विदेश नहीं मानता। इस प्रदेश में । मयवादी और समाजवादी भाई हैं। वे सब यही चाहते हैं कि जिस किसी तरह ो, कांग्रेस को तोड़ दिया जाय। छेकिन अगर इस तरह सभी हिन्दुस्तान का किने के लिए तैयार हाँ, तो उसकी क्या हालत होगी ? मेरी तो हर भारतीय। यही सलाह है कि हम हिन्द के बनें और हिन्द को अपना बनायें। यह समय तनी कठिनाई का है कि एक तो हम हिन्दू, मुसलमान कहकर एक दूसरे के उर काठते हैं और उसमें जो इस तरह झगड़े पर झगड़े खड़े करें, तो पुनः भयानक श्वित में गिर पड़ेंगे। अगर हम सिर्फ खुद और अपने सगे-सम्बन्धियों को सरकारी ोकरी में लगाने और उनकी सारी व्यवस्थाएँ करने में जुट जायें, तो हमें ईश्वर अभी क्षमा नहीं करेगा।

'आज मेरे पास कुछ मुसलमान भाई आये थे। उनकी हमेशा की शिकायत हे ही। लेकिन अब वे कहने लगे हैं कि हम यह भारी हैरानी कब तक सहते हेंगे ? इसकी अवेक्षा हम यहाँ से चले जायाँ, तो मार खाना तो मिट जाय। किस्तान में तो हम लोगों के लिए जगह है ही नहीं। अब तो इंग्लेण्ड ही बाकी हा है। और कुछ भी नहीं स्झता। ''

"इन भाइयों से में एक ही बात कहता आया हूँ और आगे भी कहता रहूँगा के 'आप लोग थोड़ी शान्ति रिवये | चुप रिहये | सरकार तो हर सम्भव कोशिश तती ही है | फिर भी जो कुछ हो सकना मुश्किल होगा, वह और देखा गयगा | आज तो 'यूनियन' में जो बैठे हैं, उन्हें यह भूल जाना चाहिए कि में इन्दू हूँ या मुसलमान, सिख हूँ या पारसी या यहूदी | हम सभी हिन्दुस्तानी हैं, तना ही याद रखना चाहिए | धमें तो सबकी निजी चींज है, उसे हमें राजनीति में हों घसीटना चाहिए | धमें तो सबकी निजी चींज है, उसे हमें राजनीति में हों घसीटना चाहिए | धमें तो सबकी निजी चींज है, उसे हमें राजनीति में हों घसीटना चाहिए | धमें तो सबकी निजी चींज है, यह प्राकृतिक नियम है | हम गय भारतीय हैं | अगर हम भारत और भारतीयों की रक्षा करते-करते गर जायँ, व उससे अच्छी मृत्यु कीन-सी हो सकती है ! मानवमात्र के लिए एक दिन यही । सात्रा है | जन्म के साथ ही मृत्यु मुँह वाये खड़ी है | फिर उससे डर क्यों !"/ प्रार्थना के बाद तुरत ही वापू ने मीन लिया | मैंने और चाँदवानीजी ने

¥ #

प्रवचन तैयार कर देखने के लिए दिया । टलहते समय वापू कुछ अधिक उछास में थे। हम दोनों के कन्धों पर लटककर हमें खूब दौड़ाते थे। हमें ठंढ लगती है, उसे भगाने के लिए ही मानो ऐसा कर रहे हों!

रात में देवदास काका, गोपू और काकी आयी थीं। गोपू के साथ हम सभी खेले। गोपू आता है, तो आनन्द और खेल से घड़ीभर कमरे का गम्भीर वातावरण काफी हलका हो जाता है। राजकीय कमरा मानो वाल-भवन का कमरा ही हो, ऐसा वन जाता है।

अव तो वापू का मौन है। इसिलए लगभग वैसे तो पूरी शान्ति ही है। और कोई खास वात नहीं हो पायी। सारा कार्यक्रम नित्य के अनुसार चल रहा है। शाम के वाद वापू भी प्रफुछित दीखते थे, जिससे कुछ तो अच्छा लगा।

## अनदान का निर्णय

: १३:

8 6 6

विरला-भवन, नयी दिल्ली १२-१-<sup>१</sup>४८

शा बजे प्रार्थना । फिर मैं वापू को भीतर ले गयी । मौन-दिवस होने से आज तो वापू सब कुछ हाथ से ही करेंगे । वापू को कपड़ा ओड़ाकर मैं भी सो गयी । ६। बजे जगी और नाक्ता करके ६॥। बजे उठी । इसी वीच वापू ने 'हरिजन' के लिए लेख लिखा और वे भी ६ वजे सो गये थे । ठीक ७ वजे उठे । आज सुबह वापू घण्टाभर सोये । मालिश, स्नान आदि नित्य के अनुसार ही हुआ । आज वापू अत्यन्त प्रफुल्लित दीख रहे हैं । थकान के कारण भी उन पर वोझ रहा हो, इसलिए सुबह घण्टेभर सो गये, यह बहुत ही अच्छा हुआ । भोजन के समय जमनादास काका आये थे । ९॥। पर भोजन समात हुआ । इसी वीच सरदार दादा आये । कक्ष्मीर की स्थिति पर वातें कीं । शेख साहव कक्ष्मीर से महाराज को हटाना चाहते हैं । महाराज बड़ी उल्झन में पढ़ गये हें । उन्होंने सलाह भी माँगी थी । इन्दौर में शेख साहव ( शेख अन्दुला ) के साले सब कुछ हथिया करके बैठे हें । इसका भी सरदार दादा को उल्हना दिया । वापू का आज मौन होने से मुँह से किसीको उत्तर देने की तो वात ही नहीं ।

वापू के पैर दवाकर मिट्टी रखी। दोपहर में हम संगीत सीखने के लिए गये और ३॥ वजे वहाँ से लीटे। इस बीच वापू ने अंग्रेजी में भापण लिखा और मुझसे कहा कि "चल, हम लोग अनुवाद कर डालें।" हर सोमवार को वापू के भापण का हिन्दी अनुवाद सुशीला वहन करती हैं। वे मुझे लिखवातों और मैं तेजी से लिखतीं जाती हूँ, जिससे सबका समय बच जाता है।

#### अनशन का निर्णय

जहाँ वापू की मालिश होती है और आजकल जहाँ प्यारेलालजी और उनके साथ आयी हुई वंगाली वहन रहती हैं, वहाँ खाली जगह होने से में और सुशीला वहन अनुवाद करने वैठाँ। सुशीला वहन एकाएक चीख उठाँ: 'अरे ! मनु ! वापू तो कल से अनशन करने जा रहे हैं।' एकाएक यह जोशीली आवाज सुन में तो भीचक्-सी ही रह गयी। 'हैं ?' एकदम वोल उठी। वे दौड़ाँ वापू के पास। वापू ने किसीको भी दलील करने से इनकार कर दिया। ''मीन खुलेगा, तब बातें होंगी। अभी तो जो अनुवाद हो, वही करो।'' फिर वे ( सुशीला बहन ) गयीं घनक्यामदासजी के पास—उनसे पण्डितजी और सरदार दादा को खबर देने के लिए कहा।

हम लोगों के पास पलभर भी समय नहीं था । आज प्रवचन का अनुवाद अन्तिम घड़ी में करने बैठे । इसलिए मेंने सुशीला बहन से कहा: "अब हम बातों में समय विता देंगी और अनुवाद समय पर न हो पायेगा, तो वापू नाराज हो जायेंगे।" इसलिए हम लोग पुनः अनुवाद करने के लिए बैठ गये। इस बार थापू ने अजीव ढंग से यह निर्णय किया। दोपहर में सरदार दादा, पंटितजी सभी आ गये थे और हम सब भी थे। फिर भी वापू ने इस बार अनदान करने के निर्णय का पता अपनी अन्तरात्मा के सिवा और किसीको भी नहीं लगने दिया।

लेकिन मुद्दो गत सप्ताह से ही वापू की वातों, रंग-ढंग, मुलाकातियों के साथ वार्तालांगें और प्रश्नोत्तरों से यह लगता था कि वापू किसी गहरे चिन्तन में तो हैं ही। खुद मुद्दो भी कहीं अच्छा नहीं लग रहा था। वापू कई वार पृछते कि 'तू उदास क्यों रहती है ?' लेकिन आखिर मेरा अनुमान सम निकला। वापू को कुछ होनेवाला हो, तो स्वभावतः ही मुद्दो चैन नहीं पट्ता। कई वार

मन उदास हो जाता और बुखार चढ़ आता है। जब यह सव होने लगता है तो मुझे ईश्वर अग्रुम की आगाही करा देता है। वापू से कहती, तो वे कहते कि "यह तेरा ग्रुम है। तुझ पर एक तरह की छाप पड़ गयी है।" लेकिन यह तो मेरा अनेक अनुभवों में से प्रत्यक्ष अनुभव है। परसों और कल मेरी डायरी बापू देख रहे थे, तब भी मुझे व्यंग में कहा: "माल्स्म पड़ता है कि पुनः त् बीमार पड़ेगी। तू खुश नहीं रहती, इसका असर तेरी डायरी पर भी है। तुझे जो बीमारी या बुखार आता है, वह अधिकतर तेरे स्वभाव पर ही निर्भर है। जब खुश और प्रकुल्लित रहती है, तब बड़ी सुहाबनी लगती है और उदास हो जाती है, तो १०२ डिग्री तक बुखार चढ़ आता है, यह भी गजब है!"

फिर इस अनशन में क्या होगा, कहा नहीं जा सकता ! अभी छह महीने पूर्व कलकत्ते में वापू का भयंकर अनशन देखा । लेकिन वहाँ का उत्तरदायित्व तो सहरावदीं साहव ने अपने ऊपर ले लिया था । लेकिन यहाँ तो जनता पँचरंगी है। कोई किसीका नेता नहीं। फिर कौन उत्तरदायित्व उठायेगा ! यों तो वापू के ये अनशन इस प्रकार के अपराधों के लिए हैं ही नहीं, लेकिन नेताओं में जो गंदे ढंग और भीतर ही भीतर जो खूब अड़ंगेबाजी चलती है, उसके लिए हैं। इस अग्नि-परीक्षा में क्या होगा !

#### प्रवचन

आज का प्रवचन शब्दशः इस प्रंकार था: धूलोग सेहत सुधारने के लिए सेहत के कानून के मुताबिक उपवास करते हैं। रिजय कभी कुछ दोष हो जाता है और इन्सान अपनी गलती महसूस करता है, तब प्रायिचित्त के रूप में भी उपवास किया जाता है। इन उपवास करनेवालों को अहिंसा में विश्वास रखने की जरूरत नहीं,। अगर ऐसा मौका भी आता है, जब अहिंसा का पुजारी समाज के किसी अन्याय के सामने विरोध प्रकट करने के लिए उपवास करने पर मजबूर हो जाता है, वह ऐसा तभी कर सकता है, जब अहिंसा के पुजारी की हैसियत से उसके सामने दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं रह जाता। वैसा ही मौका मेरे लिए आ गया है।

"जब में ९ सितम्बर को कलकत्ते से देहली आया, तो पिरचमी पंजाब जा

रहा था । मगर वहाँ जाना नसीय में नहीं था ! खूबसुरत, रीनक से भरी दिल्ली उस दिन मुदों के शहर के समान दीखती थी। जैसे ही में ट्रेन से उतरा, मैंने देखा कि हरएक के चेहरे पर उदासी छायी हुई थी। सरदार, जो हमेशा हँसी-मजाक करके खुश रहते हैं, ये भी उदार्खी से वचे न थे। मुझे उस समय इसका कारण माल्म नहीं था । वे स्टेशन पर मुझे छेने के लिए आये हुए थे । उन्होंने सबसे पहली खबर मुझे यह दी कि 'युनियन' की राजधानी में झगड़ा फूट निकला है। में फौरन समझ गया कि मुझे दिल्ली में ही करना या मरना होगा। फीज और पुलिस के कारण आज दिल्ली में ऊपर से तो शान्ति है, मगर दिल के भीतर आग भभक रही है। किसी भी समय वह फटकर बाहर आ सकती है। इसे में अपने 'करने' की प्रतिज्ञा की पृति नहीं समझता, जो कि मुझे मृत्यु से बचा सकती है। मृत्यु से, जिसके समान दूसरा मित्र नहीं, भुझे वचाने के लिए पुलिस या फीज द्वारा रखी हुई शान्ति ही पर्यात नहीं । में हिन्दू, खिख और मुगल-मानों में दिली दोस्ती देखने के लिए तरस रहा हूँ। कल तो ऐसी दोस्ती थी; मगर आज वड़े-से-वड़े मुसलमानों की जिंदगी हिन्दू या सिख की दृरी, गोली या वम से मुरक्षित नहीं है। यह ऐसी वात है, जिसे कोई हिन्द्रस्तानी देशभक्त ( जो इस नाम के लायक है ) शान्ति से सहन नहीं कर सकता ।

#### उपवास : आखिरी हथियार

"मेरे अन्दर ते आवाज तो कई दिनों से आ रही थी। मगर में अपने कान वन्द कर रहा था। मुशे लगता था कि कहीं यह दौतान की यानी मेरी कमजोरी की आवाज तो नहीं है? में कभी लाचारी महसस करना पसन्द नहीं करता। किसी भी सत्याग्रही को नहीं करना चाहिए। उपवास तो आलिरी हथियार है। वह अपनी या दूसरों की तलवार की जगह लेता है। मुसलमान भाइयों के लिए सवाल था कि 'अब वे क्या करें?' मेरे पास कोई जवाब नहीं। कुछ समय से मेरी यह लाचारी मुशे खाये जा रही थी। उपवास ग्रल होते ही यह मिट जायगी। में पिछले तीन दिनों से इस बारे में विचार कर रहा हूँ। आखिर निर्णय विजली की तरह मेरे सामने चमक गया और अब में खुझ हूँ। कोई भी इन्सान—जो पवित्र है—अपनी जान से ज्यादा कीमती चीज कुरवान नहीं वर

सकता। में आज्ञा रखता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मुझमें उपवास करने लायक पवित्रता हो ।। नमक, सोड़ा और खड़े नीवू के साथ या इन चीजों के वगैर पानी पीने की छूट मैं रखूँगा। उपवास कल सुवह पहले खाने के वाद से ग्रुरू होगा। उ

"उपनास का अरसा अनिश्चित है। जब मुझे यकीन हो जायगा कि सब कौमों के दिल मिल गये हैं—और वह वाहर के दवाब के कारण नहीं, बिल्क अपना-अपना धर्म समझने के कारण—तब मेरा उपवास छूटेगा।

"आज हिन्दुस्तान का सम्मान सब जगह कम हो रहा है। एशिया के हृदय पर और उसके द्वारा सारी दुनिया के हृदय पर हिन्दुस्तान का साम्राज्य आज तेजी से गायव हो रहा है। अगर इस उपवास के निमित्त हमारी आँखें खुळ जायँ, तो यह सब वापस आ जायगा। में यह विश्वास रखने का साहस करता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान की आत्मा खो गयी, तो त्फान से दुःखी और मूखी दुनिया की आशा की ( आँख की ) किरण का लोप हो जायगा ।

"कोई मित्र या दुश्मन—अगर ऐसे कोई हैं, तो—मुझ पर गुस्सा न करें। कई ऐसे मित्र हैं, जो मनुष्य हृदय को सुधारने के लिए उपवास का तरीका ठीक नहीं समझते। वे मेरी वरदास्त करेंगे और जो आजादी वे अपने लिए चाहते हैं, वह मुझे भी देंगे। मेरा सलाहकार एकमात्र ईश्वर है, यह निर्णय मुझे किसी और की सलाह के विना ही करना चाहिए। अगर मैंने भूल की है और मुझे उस भूल का पता चल जाता है, तो में सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करूँगा और अपना कदम वापस लूँगा। मगर ऐसी सम्भावना बहुत कम है। अगर मेरी अन्तरात्मा की आवाज स्पष्ट है और में दावा करता हूँ कि ऐसा है, तो उसे रद नहीं किया जा सकता। मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ इस वारे में दलील न की जाय। जिस निर्णय को वदला नहीं जा सकता, उसमें मेरा साथ दिया जाय। अगर सारे हिन्दुस्तान पर या कम-से-कम दिल्ली पर ठीक असर हुआ, तो उपवास जल्दी ही छूट सकता है। मगर जल्दी छूटे या देर से या कमी भी न छूटे, ऐसे मौके पर किसीको कमजोरी नहीं जतानी चाहिए।

ं उपवास : आत्मजायति के हिए

''मेरे जीवन में कई उपवास आये हैं। मेरे पहले के उपवास के वक्त

आलीचकों ने कहा है कि उपवास ने लोगों पर दयाव डाला। अगर में उपवास न करता, तो जिस मकसद के लिए मैंने उपवास किया, उसके स्वतंत्र गुण-दोप के विचार से निर्णय विरुद्ध जानेवाला था। शुगर यह सावित किया जा सके कि मकसद अच्छा है, तो विरुद्ध निर्णय की क्या कीमत? गुद्ध उपवास भी गुद्ध धर्म-पालन की तरह है! उसका वदला अपने-आप मिल जाता है। मैं कोई परिणाम लाने के लिए उपवास नहीं करना चाहता। मैं उपवास करता हूँ, क्योंकि मुझे करना ही चाहिए। ।

"मेरी सबसे यह प्रार्थना है कि वे शान्त चित्त से इस उपवास का तटस्य वृत्ति से विचार करें । अगर मुझे मरना ही है, तो शान्ति से मरने हें । में आशा करता हूँ कि शान्ति तो मुझे मिलने ही वाली हैं । हिन्दुस्तान का, हिन्दू-धर्म का, सिख-धर्म का और इसलाम का वेबस बनकर नाश होते देखने के बनिस्तत मृत्यु मेरे लिए सुन्दर रिहाई होगी । अगर पाकिस्तान में दुनिया के सब धर्मों के लोगों को समान हक न मिले, उनकी जान और माल सुरक्षित न रहे और सुनियन भी पाकिस्तान की नकल करे, तो दोनों का नाश निश्चित है। उन हालत में इसी काम का हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में तो नाश होगा, बाबी दुनिया में नहीं । मगर हिन्दु-धर्म और सिख-धर्म हिन्दुन्तान के बाहर है ही नहीं ।

"जो लोग दूसरे विचार रखते हैं, ये मेरा जितना भी कड़ा विरोध करेंगे, उतनी ही में उनकी इजत करूँगा। मेरा उपवास लोगों की आतमा को जागत करने के लिए हैं, उसे मार डालने के लिए नहीं। जरा सोचिये तो सही, आज हमारे प्यारे हिन्दुस्तान में कितनी गन्दगी पैदा हो गयी है! तब आप खुदा होंगे कि हिन्दुस्तान का एक नम्र यशकर्ता, जिसमें इतनी ताकत है और शायद इतनी पवित्रता भी है, इस गन्दगी को मिटाने के लिए कदम उटा रहा है। अगर इसमें ताकत और पवित्रता नहीं, तब तो वह पृथ्वी पर बोह्मरूप है। जितनी जल्दी वह उठ जाय और हिन्दुस्तान को इस बोहा से मुक्त करें, उतना ही उसके लिए और सबके लिए अच्छा है।

"मेरे उपवास की खबर सुनकर लोग दोड़ते हुए मेरे पास न आयें। असी आसपास का वातावरण सुधारने का प्रयत्न करें, तो काफी है।

#### आन्ध्र का पत्र

"मैंने कल आपसे आन्ध्र से आये हुए दो खतों का जिक्र किया था। पत्र लिखनेवाले वृद्ध मित्र देशभक्त कींडा वेंकटप्पैया मारु हैं। मैं उनके खत का कुछ हिस्सा यहाँ देता हूँ।

"राजनीति का — आर्थिक परन के सिवा — एक वड़ा पेचीदा सवाल यह है कि कांग्रेस के लोगों का नैतिक पतन हो गया है! दूसरे प्रान्त के वारे में तो में नहुत कुछ नहीं कह सकता, मगर मेरे प्रान्त में हालत वहुत खराव है। राज-नीति की सत्ता पाकर लोगों के दिमाग ठिकाने नहीं रहे। लेजिस्लेटिव असेम्बली और लेजिस्लेटिव कोंसिल के कई मेम्बर इस मौके का अपने लिए पूरा-पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।

"वे अपनी जान-पहचान का फायदा उठाकर पैसा वना रहे हैं और मजिस्ट्रेट की कचहरियों में पहुँचकर न्याय के रास्ते में भी रुकावट डालते हैं! डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरे माल-अफसर भी आजादी से अपना फर्ज अदा नहीं कर सकते ! कोंसिल के मेम्बर उसमें दखल-अन्दाजी करते हैं। कोई ईमानदार अफसर ळम्बे वक्त तक अपनी जगह पर रह नहीं सकता । उसके वर-खिलाफ मिनिस्टरीं के पास रिपोर्ट पहुँचायी जाती है और मिनिस्टर ऐसे वे-उस्ल और खुद-गरज लोगों की वातें सुनते हैं। खराज्य की लगन एक ऐसी चीज थी कि जिसके कारण सभी स्त्री-पुरुष आपके नेतृत्व को मानने लगे थे। मगर मकसद हल हो जाने पर अधिकतर कांग्रेसी लड़वैयों के नैतिक वन्धन छूट गये हैं। बहुत से पुराने योदा, जो लोग हमारी हलचल के कहर विरोधी थे; आज उनका साथ दे रहे हैं। अपना मतल्य निकालने के लिए वे लोग आज कांग्रेस में अपना नाम लिखा रहे हैं। मसला दिन-व-दिन ज्यादा पेचीदा वनता जा रहा है। नतीजा यह है कि कांग्रेस की और कांग्रेस सरकार की वदनामी हो रही है। छोगों का कांग्रेस पर से विश्वास उठ रहा है। अभी-अभी यहाँ म्युनिसिपैलिटी के चुनाव हुए थे। ये चुनाव चताते हैं कि कितनी तेजी से जनता कांग्रेस की काबू से वाहर जा रही है। चुनाव की पूरी तैयारी करने के वाद गुन्त्र में लोकल वोर्ड के मन्नी का 'फोरी सन्देशा' आने से चुनाव रोक लिये गये।

"मैं समझता हूँ कि करीव दस साल से यहाँ सव सत्ता एक नियुक्त की हुई

कींसिल के हाथों में रही है और अब करीब एक साल से म्युनिसिपैलिटी का काम-काल एक कमिश्नर के हाथों में है। अब ऐसी बात चलती है कि सरकार झहर की म्युनिसिपैलिटी का कारोबार सम्मालने के लिए कींसिल नियुक्त करेगी।

"मं बृढ़ा हूँ, टाँग ट्रट गयी है। लकड़ी के सहारे लँगड़ाते-लँगड़ाते दर में थोड़ा-यहुत चलता-फिरता हूँ। मुझे अपना कोई स्वार्थ नहीं साधना है! इसमें दाक नहीं कि जिले की और प्रान्त की कांग्रेस-कमेटी जिन दो पार्टियों में वँटी हुई है, उनके मुख्य-मुख्य कांग्रेसवालों के सामने में कड़े विचार रखता हूँ और मेरे विचार सब लोग जानते हैं! कांग्रेस में फिरकेंबाजी, लेजिस्लेटिय कींसिल के मेम्बरों की पैसे बनाने की प्रवृत्ति और मिन्नयों की कमजोरी के कारण जनता में बलवे की वृत्ति पैदा हो रही है। लोग कहते हैं कि इससे तो अंग्रेजी हुक्मत बहुत अच्छी थी। वे कांग्रेसियों को गालियाँ भी देते हैं।

"आन्ध्र और दूसरे प्रान्तों के लोग इस त्यागी सेवक के कहने की कीमत करें! वे ठीक कहते हैं, कि जिस वेईमानी का उन्होंने जिक किया है, वह सिर्फ आन्ध्र में ही नहीं पायी जाती। मगर वे आन्ध्र के वारे में ही अपना निकी अभिप्राय दे सकते हैं। हम सब सावधान बनें।

"अपने वहावलपुर के मित्रों से मुझे यही कहना है कि वे धीरज रखें। सरदार पटेल आज दोपहर को मेरे पास आये थे। मेरा मीन था और मैं वहुत कृम में था। इसलिए उनसे वात न कर सका। उनके आफिस के शी दांकर मेरे पास आनेवाले थे, इसलिए आपका केस में उनके सामने न रूप सका।"

#### अन्तरात्मा का आदेश

प्रार्थना से लोटने पर बाषू सीधे लाई माउण्टवैटन से मिलने गये। इसारे विरला-भवन का वातावरण तो भारी उदासी से भर गया है और बाष्ट्र उतने ही अधिक प्रकुल्लित हैं।

भाई साह्य, सुशीला यहन और प्यारेलावजी की लाई माडप्टयैटन ने कल पार्टी का निमन्त्रण दिया। भाई साह्य की पार्टी में जाने की जरा भी इच्छा न भी। उन्होंने बापू से पृद्धा। बापू ने कहा: "बहाँ जाना ही चाहिए। वर्षा जाकर देखिये कि दाराय परोसी जाती है या नहीं? यहाँ भी अनगर के वारे में चर्चा चलेगी ही। तब आप लोग इस सम्बन्ध में मेरे विचार उन्हें समझा सकेंगे।"

३॥ वजे वापू माउण्टवैटन साहव से मिलने गये थे। वहाँ से ७॥। वजे लौटे, तो कमरा टसाटस मरा हुआ था। सभीसे वापू ने कहा: "कोई भी न घवड़ाये। सभी जहाँ-जहाँ हों, अपना-अपना काम करें।" देवभाई से पटना जाने के लिए कहा। सुहरावदीं साहव आये। मैंने कहा: "वापू! आपके अन- रानों के साथ सुहरावदीं साहव का गहरा ऋणानुवंध (पूर्व जन्म की लेन-देन) माल्म पड़ता है।" वापू ने उनसे कहा: "देखो, यह लड़की क्या कह रही है!"

इसी वीच जवाहरलालजी आये। सभी वाहर चले गये। सुशीला वहन सरदार दादा के पास गयीं। सरदार दादा वड़ी ही चिन्ता में हैं और नाराज भी हैं।

''सिख-हिन्दू की एक ट्रेन पेशावर से आयी है। उस पर असाधारण हमला हुआ। वापू ने किसीसे सलाह-मश्चविरा किये वगैर अनशन शुरू किया, इसलिए '''बहुत नाराज हैं।

वापू कहते हैं: "मैं गत सितम्बर से यहाँ हूँ। देख रहा हूँ कि लोग मेरे मुँह पर एक बात कहते हैं और होती है दूसरी बात! फलतः मैं तो मरोसा कर लेता हूँ और जनता मुझ पर भरोसा करती है।" के बीच के गंभीर मतमेदों का दण्ड आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।" के भीतर भारी गन्दगी बढ़ती ही जा रही है। इस अनशन को, जो किसी व्यक्ति के लिए तो है नहीं, माउण्टवैटन भी मान गये हैं और वे भी मेरी बात समझ सके हैं कि इससे शुभ परिणाम ही निकल्या। अगर हिन्दुस्तान सुधर जाय, तो उसके साथ बाकी सब सुधर जायगा।"

१० वजे वापू वड़े ही प्रसन्न होकर विस्तर पर छेटे । मैंने वापू के सिर में तेल मला । देवदास काका और जमनादास काका आये थे। उन्होंने वापू के प्रवचन में आवश्यक संशोधन किया। देवदास काका ने उपवास के विरुद्ध तो बहुत दलीलें नहीं कीं, लेकिन यह अवश्य पूछा कि ''आसिर यह अनशन पाकि-स्तान के सम्मुख ही है न ?''

वापृ: "हाँ एक दृष्टि से यह सच हैं। मेरे अन्यन समीके सम्मुख हैं। सभी को अपनी आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए।"

जमनादास काका को वापू ने विनोद में कहा: "भई! लगता है कि त् तो मुझे अनदान करवाने के लिए ही आया है ?"

जमनादास काका कहने लगे: "कौए का वैठना और ताड़ का गिरना— यह काकतालीयन्याय बन ही गया, तो और क्या कहूँ?"

वापू प्रवचन आदि से निवृत्त होकर करीव १२॥ वजे ही सोवे और सभी लंग १२॥ वजे अलग हुए।

देवदास काका जाने से पहले पृ० वापू के नाम एक पत्र लिखकर मुझे देते गये और सुबह उन्हें पढ़ने के लिए देने को कहा।

मुझे तो रात में पृ० वापृ की अत्यधिक चिन्ता रही। उनकी मनोवेदना अभी-अभी अन्तिम सप्ताह से असला हो उठी थी। नैतिक और सामाजिक आन्तिरिक गन्दगी की बात तो ठीक है, पर इस नन्हे-से विरला-भवन में भी इन्हें शान्ति न थी। वे खुद कहते: "आदर्श हिन्दुस्तान का मेरा स्वप्न ह्टता चला जा रहा है, इसकी मुझे परवाह नहीं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अन्तरातमा मुझे आदेश दे रही है कि 'तृ अपना काम कर'।"

"एक बंगाली बहन ले आये हैं। कदाचित् उससे शादी करना चाहते हैं। बापू कहते हैं: "मेरे पास लगातार पचीस साल विताये, फिर भी इस तरह ठर्गा करता है और भगवान् मुझे अन्धा बना देता है। लेकिन वही पुनः विजली की चमक की तरह मुझे एकाएक जाग्रत कर देता है। इसलिए मुहे तिनक भी अफसोस नहीं।"

में तो यही सोचती हूँ कि एक ओर वापू तो इस तरह भयंकर वेदना और परिस्थिति से गुजर रहे हैं और दूसरी ओर पचास साल की अवस्था में इन्हें ऐसे ख़्याल कैंग्ने आते होंगे ? बिल्हारी है इनकी किस्मत की ! गुझे तो रात में तीन बजे तक इन सभी विचारों के कारण नींद ही न आ पायी। वापू के अन- हान में ये सभी कारण जुट गये हैं; पर मुझे लगता है कि अब हिन्दुस्तान वापू के बोग्य रहा ही नहीं। अब वापू बहुत अधिक दिन वितायेंगे, ऐसा नहीं दीखता। बहुत जदास हूँ, पर क्या कहूँ ? में "को समझाने के लिए बहुत ही होंटी हूँ। इसिलए कहने में भी बड़ा संकोच हो रहा है। फिर भी अल्यन्त चिढ़ हो रही है।

# पन्द्रहवाँ अनदान

: 88 :

विरला-भवन, नयी दिल्ली १३-१-<sup>1</sup>४८

३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना में हम लोगों ने यह मजन गाया : 'हरि नो मारग छे शूरानो नहि कायर नुं काम जोने रे।'

#### वापू का वात्सल्य

प्रार्थना के बाद बापू ने मुझसे "की चर्चा करते हुए कहा: "कल से त् मेरी फिल में पड़ी है। इसके बदले तुझमें जो तड़पन है, उसका उपयोग कर हिम्मत के साथ त् "से पूछ और उसे समझा । तुझसे वड़े हैं या छोटे, यह प्रश्न कोई विशेष महत्त्व नहीं रखता । इस समय कलकत्ते की अपेक्षा स्थिति सर्विथा भिन्न है। त् मेरी चिन्ता का विचार भगवान् को सौंप दे और उसके वदले प्रेम से किसी तरह सची वात समझाने से उसका, समाज का और हम सबका लाम होगा-इसका विचार कर । यह तड़पन तुझमें है ही, पर हिम्मत नहीं है । त् अपने में विश्वास बढ़ा, तो सब कुछ अपने-आप होकर रहेगा । अगर वे शादी करना चाहते हों, तो उन्हें कर लेनी चाहिए। इस तरह तो वे जैसे हैं, वैसे ही दीखेंगे, इससे सभी का लाभ है। इस बार का यह अनशन सिर्फ हिन्दू-मुसल-मानों के लिए ही नहीं है—विल्क सभी जैसे हैं, वैसे नहीं दीखते; अपनी आत्मा को, मुझे और समाज को भी जो टग रहे हैं—उन्होंके सम्मुख मेरा यह अनशन है। इन्हीं गन्दिंगयों के कारण भाई-भाई के वीच मारकाट का रोग फैल गया है। इस तरह मैं तुझसे बहुत आशा रखता हूँ। त् हिम्मत कर, तो सब कुछ हो जायगा। अगर इसमें त् दव जायगी, तो सदा के लिए दवी ही रहेगी। मले ही सब कोई मुझे छोड़ चले जायँ, पर मैं अकेला ही रहूँगा। यह महायज्ञ की दूसरी मंजिल है। तुझे तो काफी सहना होगा। इस तरह ढीली होने से काम न चलेगा।"

में तो फूट-फूटकर रोने लगी। कुछ नहीं कह पायी। वापू के ये उपदेश-पूर्ण हार्दिक वचन मेरी जगह कोई दुस्मन भी सुनता, तो काँप उठता! वापू को अपने कहे जानेवाले लोगों की भी वेवफाई का शिकार बनना पड़ता है। फिर भी वे सभी 'गांधोजी के व्यक्ति' के नाते बच जाते हैं। है न भगवान् की विल्हारी ! ' 'नोआखाली में रहते हैं और अब किसी तरह का भी विरोध नहीं करते। राजकोट से भी कोई विरोध नहीं। इस तरह लोग बापू के नाम पर भलीभाँति बच निकलते हैं, फिर भी दंभ दिखाते हैं। किन्तु वापू की इस सहन-शीलता और संचित शान्ति का परिणाम क्या होगा, बह तो भगवान् ही जाने!

#### में तेरा अपराधी!

भंगवान् की मुझ पर सचमुच अपार कृपा ही है कि वापू को मेरे वारे में और किसी भी तरह का असन्तोप नहीं है। मैंने विशेष रूप से इस सम्बन्ध में उनसे पृष्ठा, तो कहने लगे: ''तेरी तबीयत का ही इतना असन्तोप है कि इस अनशन में कदाचित् भगवान् मुझे उठा ले, तो मेरे प्राण इसीलिए अटके रहेंगे कि तुझे स्वस्थ नहीं कर पाया! मेरे बाद तेरा कीन ध्यान रखेगा, यह में खोज नहीं पाया! तृ इतनी कमजोर हो गयी है, इसका दोपी भी आखिर में ही हूँ न? मैंने तुझ जैसी १६-१७ वर्ष की नन्हीं बची से रोज १८ से २० घण्टे तक काम लिया। में तेरी माँ बना हूँ, इसीलिए अपराधी हूँ। अगर तृ थोड़ी-सी सावधान बने, तो मुझे बचा सकती है।"

में स्वयं इतनी शिथिल हो गयी हूँ कि इस समय यही लगता है कि कदाचित् वाषू को खो न देना पड़े । मेरे प्रति वाषू का प्रेम और विश्वास भी दिन-प्रति-दिन बढ़ता जा रहा है । पहले ही मेरी डायरी देखी । यद्यपि गत अगस्त में कलकत्ते में वाषू को अनदान करते हुए मैंने जीवन में पहली ही बार देखा, फिर भी उस समय मेरा मन इतना दुर्बल नहीं हुआ । लेकिन इस बार कुछ विचित्रता का ही अनुभव करती हूँ । भगवान् से में हदय से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभो ! भले ही मुझसे कुछ भी न वन पड़े, पर इतना अवस्य हो कि में जाने-अनजाने कभी बाषू को वेबका न मान्ँ । वाषू को इतने दुःख में में और दुःखी न बनाड़ों, इतनी शक्ति मुझे दो !

## वापू के आशीर्वाद

वापू की असस वेदना की सीमा ही नहीं है। सचसुच आज महादेव काका याद आ रहे हैं। वापू और नेताओं के बीच कड़ी के रूप में अब कोई नहीं रहा। वापू और वापू के 'अपने' कहलानेवाले निजी मित्रों तथा लोगों के बीच भी कोई कड़ी के रूप में नहीं। भगवान् ने क्या सोचा होगा, यह तो वही जानें। में तो यही चाहती हूँ कि मेरे हाथों ऐसा कोई भी अनुचित काम न हो और न ऐसी कोई अनुचित घटना ही घटे।

सुनह की वापू की वह गम्भीरता और साथ ही मेरे प्रति अति वात्सल्य एवं अति विश्वासभरी उनकी वाणी सुनने के वाद पू॰ देवदास काका का दिया हुआ वह पत्र वापू को देने की मेरी हिम्मत ही न हो पायी । इतना रोना आ गया कि कदाचित् ही कभी ऐसी रोयी होऊँ। यह डायरी रात १२॥ वजे लिख रही हूँ। लेकिन वापू का स्नेहभरा मीठा हाथ मेरी पीठ सहला रहा है और जो कुछकह रहा है, उससे में कुछ अलग ही भविष्य का अनुभव कर रही हूँ। उसकी आवाज मेरे कानों में गूँज रही है।

सोने से पहले वापू ने मुझे एक चिट्ठी भी दी। "चि० मन्डी,

अगर त् हिम्मत रखने लगे, तो मेरा रंग ही वदल जाय। तुझमें अत्यन्त आमध्ये है, पर वह पूरी तरह खिल नहीं उठता। इसका कारण तेरा संकोच ही । तृ विचार कर—यह संकोच तुझे मार डालता है। भेरे मॉ-वाप को अच्छा ज्याता है, इसल्ए वहाँ खाना मेरा धर्म है'—इस तरह श्रूता के साथ वहाँ भी कहने की हिम्मत होनी चाहिए। इतना अवश्य मंज्र करना चाहिए कि मैंने इसे निश्चत करना नहीं सीखा; इसल्ए इसके पास खाऊँ, तो इसकी मर्जी में आये, यह और उतना खाऊँ। फिर मुझे आदत पड़ जायगी—यह वेखटके सभीसे कहना चाहिए। ऐसा करने पर ही मेरे भीतर के गुण वाहर व्यक्त हो सकते हैं, और खिल सकते हैं। त् जानती नहीं कि मैं तेरे वीमार रहने से कितना दुःखी शेता हूँ। देख, मुझ पर जयमुखलाल का कितना अटल विश्वास है। इसल्ए अगर त् ठीक-ठीक नहीं सुधरती, तो हृदय और शरीर से मुझे वहुत दुःख होगा। १३-१-४८

यह चिट्ठी पढ़कर में एक कोने में जा वैठी और कोई देख न पाये, इस रह फूट-फूट कर रोयी। इस चात्सल्यभरे प्रेम से सँमालने का बदला मैं कैसे बुका सकूँगी ? अपनी इतनी सारी कड़ी कसौटी में भी वापू मुझे नहीं भूले !

## पन्द्रहवाँ अनरान

## वापृ के अनशन

वापू के जीवन में यह १५वीं बार का अनदान है।

- सर्वप्रथम १९२३ में दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स-आश्रम में 'के नैतिक पतन के लिए उन्होंने ७ दिनों का अनदान किया था।
- २. सन् १९१४ में दूसरी बार फिनिक्स-आश्रम में ने बापू को दिये हुए वचन का भंग किया और बापू का विश्वासघात किया। इसिहिए उन्होंने १४ दिनों का अनशन किया।
- ३. सन् १९१८ में अहमदाबाद में मजदूर-हड़ताल के समय ३ दिनों का अनशन किया।
- ४. सन् १९२१ में जब प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आये थे, तो उनके स्वागत और बिह्फ्कार को टेकर सहयोग-असहयोग का झगड़ा रोकने के लिए ४ दिनों का अनुशन किया।
- ५. सन् १९२४ में हिन्दू-मुसलिम संघर्ष होने पर प्रायक्षित्त, प्रार्थना और आत्मशान्ति के लिए दिल्ली में २१ दिनों का अनशन किया।
- ६, सन् १९२४ में सावरमती-आश्रम में विद्यार्थियों के चारिजिक दोप के लिए १ सताह का अनदान किया ।
- ७. सन् १९३२ में अप्पासाहय पटवर्धन ने यरवदा के सेण्ट्रल जेल में भंगी का काम करने की माँग की । जेल-अधिकारियों ने इसका दिरोध किया । फलतः उन्होंने आमरणा अनदान हारू कर दिया । उनकी सहानुभृति में या ने २ दिनों का अनदान किया ।
- ८. सन् १९३२ में हरिजनों के लिए आमरण अनदान दा संकत्प किया। है किन सताहमर में उसका निर्णय हो जाने से उसे रोक दिया।
- ९. सन् १९३३ में यरवदा-जेल में २१ दिनों तक हरिजन-आन्दोलन और साथियों की आत्मशुद्धि के लिए अनशन किया । लेकिन बापू को जेल से रिहा कर देने के कारण पूना की पर्णकुटी में वह उपवास पूरे किये गये ।
- १०. व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के कारण याष्ट्रको परवदा-जेट में रखा गया। वहाँ उन्होंने केवल 'हरिजन' कार्य ही करने की अनुमति माँगी। पर

सरकार ने अनुमित नहीं दी; इसलिए अनशन शुरू किया और ७वें ही दिन बाए को छोड़ दिया गया।

- ११. सन् १९३४ में हरिजन-यात्रा के समय अजमेर की एक आम सभा में एक सनातनी ने हरिजन को मारा। इसके प्रायश्चित्तस्वरूप सेवाग्राम-आश्रम में ७ दिनों का अनशन किया।
- १२. राजकोट-सत्याग्रह के समय (सन् १९३५ में) अनशन किया। लेकिन वाइसराय की सफल मध्यस्थता के कारण ४ दिनों में यह अनशन समाप्त हो गया।
- १३. सन् १९४२ में आगा खाँ महल में 'भारत छोड़ो' आन्दोलन के समय उचित न्याय पाने के लिए २१ दिनों का अनशन किया ।
- १४. हिन्दू-मुसलिम कटुता के लिए कलकत्ते के बेलियाघाट में ७३ घंटे का अनशन किया । और
- १५. सन् १९४७ में दिल्ली में दिली दोस्ती करने या मरने के संकल्प के साथ यह अनशन होने जा रहा है।

#### शान्तिपर्यन्त अनशन

टहलते समय सोरावजी रुस्तमजी अफ्रीकावाले और जोहान्सवर्ग के प्रागजी भाई तथा मोहनलाल अमरशी साथ थे। उससे पूर्व वाप् ने रोम्याँ रोलाँ की एक पुस्तक की प्रस्तावना लिखकर दी।

घूमते समय एक व्यक्ति ने कहा : "अगर इस उपवास में मृत्यु हो जायगी, तो यूनियन में एक भी मुसलमान जीता नहीं रह सकता।"

इस पर वापू ने कहा: "आपमें से किसीकी सलाह या अक्ल काम नहीं आ सकती। क्यों ? इसका जवाव में नहीं दे सकता। जवाहरलाल पर तो में यकीन करता हूँ। उसने इस वारे में मेरे साथ जरा भी दलील नहीं की। लेकिन अव सरदार मान जायँ, तो ठीक। जवाहर को न हर्प है और न शोक ही।"

वाथ में राजकुमारी वहन आयी हुई थीं। मालूम पड़ता है कि इन्हें वापू का वह कदम उचित मालूम पड़ता है। वे यह भी मानती हैं कि इससे देश को लाम ही होगा। ५५ करोड़ रुपये पाकिस्तान को देने के वारे में वातें हुई। उरदार दादा को समझाना होगा। इस वीच वाहर तो कई पत्रकार और फोटो-ग्रापर, काकीं, ढा० जीवराज काका तथा अन्य अनेक लोग आये हुए थे।

वापू ने अनदान के पूर्व का अपना अन्तिम भोजन इस प्रकार किया : दाई रोटियाँ, आठ औंस सेव, १६ औंस दूध, तीन टुकड़े देइप फूट । टीक ११ वजे वापू ने अन्तिम भोजन समात किया और प्रार्थना द्युरू हो गयी।

'नम्यो हो रंगे वयां ?' इस बुद्ध-मन्त्र के वाद 'अउन्विरलाह' यह मुसलिम प्रार्थना हुई। उसके वाद 'ईशावास्य ॰', 'यं ब्रह्मा ॰' और अन्त में 'ॐ असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योमां ८ मृतं गमय' और सबके अन्त में भजन 'वण्ड्रस् क्रॉस' गाया गया। वातावरण तो अत्यन्त गम्भीर और सिन्न दन गया था।

सभी एक सवाल पृष्ठते हैं कि "अब तो कुछ है नहीं, फिर बापू ने अनदान क्यों शुरू किया ?"

वापू: "कोई आदमी असाध्य वीमार पड़े और हुल-दुलकर मर जाय, इसकी अपेक्षा एकवारगी मर जाना ही अच्छा है न ? चीन में फाँगी की सजा बड़े ही अच्छे ढंग से दी जाती हैं—वटन दवाते ही आदमी साफ हो जाता है। मेंने कितने ही दिनों तक धेर्य रखा। क्या आज मीलाना साहब या सुहरावदीं हिन्दुओं के महल्लों में खुलेआम जा सकेंगे ? जब तक ये इस तरह जा नहीं सकते, तब तक में सची शान्ति नहीं मानता।"

हकीम अजमल खाँ के लड़के ने कहा कि "आप अनशन स्थिगत कर दीजिये। अभी तो कुछ हो नहीं रहा है।" मौलाना साहब बीच में ही बोल उठे: "अभी उन्होंने जो निश्चय कर लिया है, वह हम सर पटक-पटककर मर जाय, तब भी बदल नहीं सकता। अब तो हमें उनका फाका घृटे, ऐसी ही कोशिश करनी चाहिए।"

यहाँ के डी॰ आई॰ जी॰ साहब आये हुए थे। उन्होंने वापृ को कलकत्ते का किस्सा पूरा सुनाया और उन्हें विख्वास दिलाया कि वे अपने से जितना हो सके, उतना कर गुजरेंगे।

सरदार दादा और मणि वहन : ""सब कुछ त्याग करके भी हमें अपना सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए।(अगर अपने दिये हुए वचनों का हम ही पालन न करें, तो हममें और दूसरों में अन्तर ही क्या है ११ वापू ने देशबन्धु गुप्ताजी और हंसराज वायरलेंस के प्रयोग देखे। श्रांगधा के महाराज साहव आये हुए थे। पुरुषोत्तमदास त्रिकमदास भी आये थे। उन्होंने वंबई की खलवली की आन्तरिक विक्षेप और उसमें भी एक उच्च कांग्रेसी नेता की सिफारिश की कान खडा करनेवाली वातें सुनायी।

#### रामराज्य स्थापित करें!

कातने के बाद पहनीसाहव आये। वे वापू के कई ऐतिहासिक फोटो पर उनके हस्ताक्षर कराने के लिए मुझे दे गये थे। हर फोटो पर 'वापू के आशीर्वाद' इस 'तरह हस्ताक्षर कराये गये। वे मुझे दो हजार रुपये इस शर्त पर दे गये कि मैं किसीको देनेवाले का नाम न बताऊँ और वापू की मर्जी के अनुसार इनका उपयोग कहूँ। लेकिन मैंने उन रुपयों को उनके सामने ही वापू को सौंप दिया। मुझसे कहने लगे: "तुझ पर मेरा हक नहीं और मुझ पर तेरा हक है।" यद्यपि यह भाषा समझने में मुझे जरा देर लगी, लेकिन मैं हुँस पड़ी।

वे कल भावनगर जा रहे हैं। वापू ने ही उन्हें इस उत्सव में भाग लेने की साग्रह सलाह दी।

आज से वापू का उपवास ग्रुरू हो रहा है। वातावरण विपाद से भरा हुआ है। कव क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। ऐसे वातावरण में उन्हें जाना पसन्द नहीं आया। फिर भावनगर के महाराज साहव और दीवान साहव की प्रवल इच्छा थी कि इस अवसर पर वापू भी उपिस्थित हों। उनका गला भर आया। और उन्होंने वापू से कहा: "आप अपनी अनुकृत्वता देख अगर मेरे यहाँ के ५, मानसिंह रोडवाले मकान में पधारें, तो मुझे वड़ी खुशी होगी।"

ं वापू ने कहा: ''जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैं वहाँ आ ही गया हूँ। लेकिन अब तो दिल्ली में करना या मरना है। यदि कुछ होगा, तो यहाँ से मैं तो मुक्त ही हूँ न ? फिर तो भावनगर में आपके यहाँ ही आऊँगा। अगर यहाँ कहीं हुआ होता और शान्ति होती, तो इस अवसर पर मैं अवस्य ही आता। लेकिन अपनी सभी इच्छाएँ पूर्ण थोड़े ही होती हैं ? अब मुझे लगता है कि इसका कुछ परिणाम अवस्य होगा। ईश्वर को मुझसे काम लेना हो, तो वह लोगों को अवस्य सद्बुद्धि

देगा। अथवा यदि मेरा काम पूरा हो गया हो, तो मुझे उठा छंगा। तो भी मेरा कल्याण ही है। इस बीच आपसे मुझे बहुत काम छेना है और उसमें आप अपनी पूरी कला उँडेलिये।

'भावनगर का राज्य प्रजा को सांपने के वाद काठियाचाड़ के अन्य राजाओं को इसी मार्ग पर लाने की कुशलता वरतें। काठियाचाड़ के राजाओं को आप भलीभाँति जानते हैं शोर वे भी आपको भलीभाँति जानते हैं। तुनिया को वतलाइये कि काठियाचाड़ के राजा और दीवानों के बीच के वे कीटुम्बिक सम्बन्ध दोनों ने परस्पर किस तरह निभाये हैं। मैं वह दिन देखने के लिए आतुर हूँ कि सभी राजा लोग स्वेच्छा से भावनगर के महाराज की तरह प्रजा को अपना सर्वस्व समर्पण कर उसकी सेवा के लिए खड़े हो जायँ और रामराज्य की मेरी कल्पना भारत के इस कोने में साकार करने का यत्न करें। तब मुझे काठियाचाड़ और भावनगर में अपने घर ले जाइये। नहीं तो मुझसे जाया ही नहीं जा सकता।

### महुआ के लिए आप्रह

"वहाँ से तरया किनारे एक मुन्दर गाँव हैं। आपके पिता के समय में वहाँ गया था। वहाँ नरसिंह मेहता को भगवान् का साक्षात्कार हुआ, ऐसा माना जाता है।" वापू को गाँव का नाम याद नहीं आ रहा था, इसिल्ए वे जरा कक गये। इस वीच पटनी साहव ने कहा: 'गोपनाथन् ?' वापू ने कहा: "हाँ-हाँ! मुद्दे वह बहुत ही पसन्द पड़ा था। उस समय मेरे साथ महादेव भी था। आपके पिताजी ने चरखा कातते हुए भजन भी सुनाया।"

मैंने बीच में ही कहा: "तब तो बापू! मेरा महुआ विलकुल पास है।"
पट्टनी साहब ने कहा: "यह लड़की मुझे बताती" हैं और महुआ-महुआ फरती
है। गन्दा से गन्दा गाँव है वह!" मैंने कहा: "आपके कारण ही न?" उन्होंने
कहा: "हमने तो कब से वहाँ की म्युनिसिपैलिटी को वह सींप दिया है। प्रका
के म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष में ही कुछ दम न हो, तो क्या हो सबता है?"
"लेकिन भावनगर की बात चलती है, तो मेरा महुआ खड़ा ही हो जाता
है।" "पगली! बापू को पहले भावनगर तो आने दे, फिर तेरे महुआ हो
देखा जायगा।" पट्टनी साहब ने अपनी लाअणिक होली में यहा।

एक-एक मुसलमान को खदेड़ दिया जाय । लेकिन वह अच्छी नहीं है। इस तरह तो वे अपने धर्म और अपनी जाित को अधर्मा वना रहे हैं। यह सच है कि मैं अल्पसंख्यकों का पक्ष लेता हूँ; लेकिन निरपराध लोगों को नेताओं या अमुकों के निर्णयों की विल होना पड़े और उन्हें निराधार बनाकर रखा जाय, तो उन सबको उचित मदद करना मानवमात्र का कर्तव्य ही है। इसलिए सच पूछें तो यह उपवास मेरी आत्मशुद्धि के लिए ही है। मगवान् सभीको शुद्ध करें तथा सम्मति दें, इसलिए है। याने सभीको शुद्ध होना है। यह नहीं कि हिन्दू, सिख शुद्ध हों और मुसलमान नहीं। मुसलमानों को भी सर्वागशुद्ध होना चािहए। यहाँ के मुसलमान भी सर्वथा निर्दोष नहीं हैं। इस तरह सभीको अपना-अपना अपराध स्वीकार करना ही चािहए। मैंने कभी भी किसीकी खुशामद के लिए अनशन नहीं किये, एकमात्र मगवान् की ही खुशामद करता हूँ।

"जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय भी मुसलिम लीग ने देश के दुकड़े कराने के सिवा दिल के दुकड़े करवाने में भी कम हिस्सा नहीं लिया । मुसलिम लीग जैसी संस्था इस अमानुष कृत्य के लिए अत्यन्त और गम्भीर जिम्मेदार है। लेकिन अन्य मुसलमान, हिन्दू और मिखों ने भी भूलें तो की ही हैं। अब इन तीनों के दिलों में दिली दोस्ती करनी हो, तो सबको अपने-अपने दिल साफ करने चाहिए।

## मुसलमान भाइयों के प्रति

"अब दो बब्द अपने मुसलमान भाइयों से अदब के साथ कहना चाहता हूँ। यह अनशन उनके नाम से शुरू हुआ है, इसिलए उनकी जिम्मेदारी बढ़ गयी है। उन्हें कम-से-कम इतना तो निश्चय करना ही चाहिए कि हम हिन्दू और सिखों के दोस्त वनकर रहेंगे। जो शृनियन में रहना चाहते हों, वे यूनियन के प्रति वफादार रहें। ये लोग कहते तो हैं कि हम वफादार रहेंगे, पर आचरण वैसा नहीं करते। मैं तो कहूँगा कि कम वोलो, पर करके ज्यादा दिखाओ!

"बहुत से मुसलिम भाई मुझसे कहते हैं कि जवाहरलालजी अच्छे हैं, पर सरदार मुसलमानों के साथ सहानुभृतिपूर्ण वर्ताव नहीं करते। इससे में स्तन्ध ही हो जाता हूँ। ऐसी वातं मुसलमान कहें, तो केंसे चढ़ेगा ? सरदार और जवाहर मिलकर ही सारी हुकूमत चलाते हैं। वे सभी आपके सेवक ही हैं और सभीकी मंत्रिमण्डल जैसी पूरी ही जिम्मेदारी है। सरदार ने सचमुच ऐसी कुछ मूलें की हों, तो निडर होकर मुझे वतलाहये। में अपने से जो कुछ वन पड़ेगा, देख लूँगा। लेकिन सिर्फ अफवाहों से इस तरह पूर्वबह नहीं बनाया जा सकता। में तो अपना न्याय अलग ही हम से बूँगा। में कहूँगा कि सरदार, जवाहर, गांधी या मुसलिम लीग किसीके भी भरोसे न रहें, सिर्फ इंश्वर के भरोसे ही रहना हिताबह होगा।

"में जानता हूँ कि कदाचित् सरदार की जीम पर काँटा हो, कड़वाहट हो, पर उनके हृदय में काँटा या कड़वाहट विलक्क नहीं है। हाँ, वे सची वालें किसी से भी कहने में नहीं उरते और न कहने से चूकते ही हैं। उन्होंने उरतन अमें कहा है कि मुसलमानों को भारत में रहना हो, तो खुशी से रह ही सकते हैं। लेकिन लीगी मुसलमानों का उन्हें कोई भरोसा नहीं। इसमें उन्होंने कुछ अयोग्य कहा, ऐसा में नहीं मानता। आदमी को जैसा माल्म पड़े, वैसा ही कहना चाहिए। और सन्देह रखने का उन्हें अधिकार है ही। लेकिन उस सन्देह का मुसलमानों को गलत अर्थ नहीं करना चाहिए। यों में तो यह माननेवाला हूं कि सन्देह रखना ही नहीं चाहिए और अपराधी सिद्ध हुआ, तो उसे योग्य दण्ड देना चाहिए। लेकिन सरदार तो सरदार ही है। इनके सिर पर यह जिम्मेटारी है।

### 'एकला चलो'

"आज अभी 'एक हां जाने रे' 'एक हा चहो' भजन गाया गया। यह भजन मुझे बहुत ही प्रिय हैं। नोआ खाली की मेरी यात्रा के बीच रोज यह गाया जाता था। इसमें कहा गया है कि 'तरे साथ कोई भी न आये, तो भी तृ अपने रास्ते अकेट ही चला जा। ईश्वर तो तेरे साथ है ही।' इस लिए हिन्दू-सिख अगर यहाँ के अल्पसंख्यकों को सँमाल न सकें, तो फिर मुझे जीकर ही चया करना है ? में तो कहूँगा कि चाहे पाकिस्तान में सभी हिन्दू-सिख काट टाले जायें, तो भी यहाँ एक नन्हा-सा मुसलिम बच्चा भी मुर्यान रहना चाहिए। जो कमजोर हैं, निराधार हैं, उन्हें मारना बुजदिली ही है।

## अंतर्भुखता अपेक्षित

"दिल्ली की अब ही कसौटी है। मेरी शर्त इतनी ही है कि भारत के चाहे जिस भाग में या पाकिस्तान में चाहे जितनी मार-काट मचे, तो भी दिल्ली अपने फर्ज से न चूके । दिल्ली की शान्ति जैसे है वैसी ही आवाद रहे, दिल्ली की आवादी आवाद रहे और सहरावदी जैसे भी, जिन्हें गुण्डों का सरदार कहा जाता है, चाहे जहाँ आजादी से घूम-फिर सकें। आज तो सहरावदीं साहव-जैसों को यहाँ प्रार्थना में लाने में भी खतरा देख रहा हूँ, तब और जगह की तो चात ही क्या है ? अगर उनका अपमान होता है, तो उसमें में अपना ही अप-मान समझता हूँ । इसीलिए यहाँ नहीं ला सकता । लेकिन मुझे इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि वे चाहे जैसे हों, पर कलकत्ते में मुझे उनका पूरा-पूरा साथ था । वहाँ तो उन्होंने—जितने मुसल्मान हिन्दुओं के मकान दवाकर वैठे थे—उन सबको निकाल बाहर किया और उनके घर हिन्दुओं को सौंप दिये। सभी कौमें याने हम सब भारतीय अन्तर्मुख वनें, सच्चे भारतीय वनें और हैवानी को मिटाकर आदिमयत कायम करें। अगर ऐसा नहीं होता, तो कम-से-कम अव मेरा जीना ही व्यर्थ है।"

वापू ने आज से टहलना वन्द कर दिया। प्रवचन देखने के वाद पंडितजी के साथ बहुत-सी वातें कीं। वापू का वजन १११ पौण्ड हुआ।

आज की वापू की शारीरिक स्थिति इस प्रकार रही: दिन में ११। वजे गरम सादा पानी। फिर पाखाने गये। फिर १२ औंस मिट्टी लेकर सो गये। दो वजे ८॥ औंस गरम सादा पानी। ४ वजे ८ औंस पानी और फिर कताई। प्रार्थना के बाद गरम सादा ८ औंस पानी। रात १० वजे सोने की तैयारी। १०॥। वजे सभी अलग-अलग हो गये। आज तो परिचित-अपरिचितों की मुलाकातों की सीमा ही नहीं रही।

प्रार्थना के बाद हम लोग विरला-मन्दिर गये। आज कुल पानी ३६॥ से ४० औंस तक पेट में गया, पर निकला कम ही। गत अनशन से ही 'किडनी' (गुदां) खराव है। देखें, इस बार क्या होता है ! संभव है, इसी कारण वजन में अन्तर नहीं पड़ा। रात में सोते समय आवाज में और चेहरे पर सर्वत्र काफी कमजोरी माल्म पड़ रही है। यों आज परिश्रम भी काफी हुआ है।

अब यह डायरी पूरी कर रही हूँ। किन्तु सोने ने पूर्व भगवान् से यही हार्दिक प्रार्थना करती हूँ कि हमारे उन वाप् को अधिक करोंटी पर मत करों, जो करोड़ों के आश्रय हैं; देश के वालक, स्त्री-पुरुप, युवक, गरीय, अमीर, राजा से रंक तक सभीका जो मुद्रीभर हिंदुयेंवाला अस्त्री वरस का बुद्दा एकमाव आधार है और जो उनका आधासन-स्थान है!

## अनदान का स्पष्टीकरण

: 26 :

विरला-भवन, नयी दिल्ली १४-१-'४८

## पिता-पुत्र का अन्तिम पत्र

रात में दो बार में जग पड़ी । यों बहुत सोयी ही नहीं ओर नींद में भी बापू की चिन्ता तो थी ही । सदीं तेज है, इसिटए अधिक चिन्ता हो रही है । रात तो एक तरह से ठीक हो बीती । बापू ने अपने वल पर ही रोज की तरह खड़े होकर दतवन किया । मेंने पूछा : "बापू , कमजोरी तो नहीं माल्म पड़ती हैं" वापू ने कहा : "आज ऐसा नहीं माल्म पड़ता कि अन्यान कर रहा हूँ ।" दिर उन्होंने सरला के साथ बात की : "तुझे अपना कार्यक्रम स्वयं ही बना देना चाहिए । अभी में तुझ पर मुख हो सकूँ, ऐसा नहीं दीखता ।"

प्रार्थना के बाद में बापू को भीतर है गयी। रात का देवदास काला या पत्र पुनः पढ़ा। उत्तर दिया। पिता-पुत्र के बीच असंस्य पत्र-स्पदार हुआ होगा, हेकिन यह पत्र और यह उत्तर दोनों के जीवन में शन्तिम ही सिर्ट हुए। देवदास काका का पत्र और बापू का जवाब दोनों अद्भृत हैं।

ना० १३-१-१४८, सुबह ३५ वजे

में बहुत जल्दी आ सकता और मुझे जो कहना था, कहता। किन्तु अभी ही चि॰ मनु ने मुझे यह खबर दी। मेरी मुख्य चिन्ता और दलील यह है कि आखिर आप अधीरता के वश हो गये। यह काम ही धेर्य का था। आपने दिल्ली आने के वाद कितनी अधिक सफलता सिर्फ धेर्यपूर्वक मेहनत करके पायी है—इसका आपको खयाल नहीं। आपकी मेहनत से लाखों वच गये हैं और लाखों वचते। लेकिन आप एकाएक धैर्य खो बैठे हैं। आप जीते हुए जो कर सकते हैं, वह इस बारे में मरकर नहीं कर सकते। यही एक विचार मन में रखकर इस समय अनशन छोड़िये, यही प्रार्थना है।

--देवदास के प्रणाम।"

१४-५-'४८, मकरसंक्रांति

''चि० देवदास,

तेरा पत्र सुवह प्रार्थना के बाद पढ़ गया। कल त्ने जो थोड़ी-सी बातें कीं, उन्हें भी समझ गया । मेरा वक्तन्य तू जिस दृष्टि से उतावली में दिया हुआ कहता है, वैसा नहीं है। हाँ, मेरी अपनी दृष्टि से उतावलीभरा अवस्य है।कारण, उसके देने में साधारणतः मुझे जितना समय लगना चाहिए, उससे कम समय लगा । उससे पहले चार दिनों का विचार मंथन था और प्रार्थना थी । यह वक्तव्य मंथन और प्रार्थना के फलस्वरूप था। इसलिए उसे मेरी भाषा या किसी भी जानकार की भाषा में 'उतावलीपूर्ण' कहा ही नहीं जा सकता । ऐसे वक्तव्य के विचार की भी भाषा सुधारने या सफाई करनेमात्र के सुधार की गुंजाइश जरूर थी और तेरे सुझाने के साथ ही मैंने सुधार भी दिया। उपवास की योग्यता के वारे में तुझसे या और भी किसीसे मैं कुछ सुनना नहीं चाहता था। जो सुन लिया, वह मेरे विवेक और वैर्य की ही निशानी है। सूचना तो तुझे पहले ही मिल चुकी थी। तेरी मुख्य चिन्ता और दलील सर्वथा निर्थक मानी जायगी। त् मित्र तो अवस्य है और यह भी सच है कि ऊँचे पद पर पहुँच गया है, फिर भी 'पुत्र' तो किसी भी हालत में मिट नहीं सकता। इसलिए तेरी चिन्ता स्वाभा-विक मानता हूँ। लेकिन तेरी दलील तेरे छिछले विचारों और अधीरता का ही प्रदर्शन है।

इस कार्य को में अपने धेर्य की पराकाश मानता हूँ। जो धेर्य उद्देश्य का हनन करे, उसे धेर्य माना जाय या मुखंता? मेरे दिरली आने के बाद जो परिणाम हुए हों, उसके लिए में श्रेय नहीं ले सकता। उसे हूँ, तो वह मोह ही माना जायगा। मेरे परिश्रम से एक या अनेक बचे हों, दुनिया में उसका मृत्य हो ही नहीं सकता। उसका मृत्य तो कैवल सर्वत्र ही निर्धारित कर सकता है। जिसने सितम्बर के आरम्भ से आज तक धेर्य रखा, उसे 'एकाएक धेर्य खो दिया' यह कहना अज्ञान नहीं, तो और क्या कहा जा सकता है? व्यावहासिक हिए से विचार करें, तो जब में पुरुषार्थ से हार गया, तभी ईश्वर की गोद में तिर रखा। 'उपवास' का यह अर्थ समझने के लिए त् 'गजेन्द्रमोक्ष' को पढ़ और समझ, जो दुनिया का महाकाव्य कहा गया है। तभी त् कदान्तित् मेरे कार्य का मृत्य कर सकेगा।

तेरे पत्र का अन्तिम चाक्य तेरे प्रेम का मुन्दर प्रदर्शन है। इस प्रेम का मूल अज्ञान या मोह है। यह मोह सार्वजनिक है, इसलिए यह ज्ञान का स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। जहाँ हम जन्म-मरण के प्रश्न को ही हल नहीं कर सकते, दशाँ यह कहना कि 'जीकर ही अमुक कार्य हो रुकता है', आकाश-कुमुमवत् है। 'जियो तब तक सियो' यह अच्छा है, लेकिन इतना अध्याहार समझ लेना चाहिए कि 'यह सीना हो नि'काम भाव से।' अब शायद त् समझ जावगा या नहीं? तेरी प्रार्थना मानने योग्य नहीं है। इसलिए उपवास जिसने करवाया, वह समझें अगर हुड़वाना हो, तो उसे हुड़ा सकेंगा। इस बीच में, त् और सभी यह समझें और माने कि 'राम मानेगा, तो भी क्षेय हैं और राम जिलावेगा, तो भी श्रेय हैं और राम जिलावेगा, तो भी श्रेय हैं।' मुझे तो एक ही प्रार्थना करनी थी कि 'ह राम, उपवास के बीच मेरा मन सवल रखो, जिससे में जीने के लालच की उतादली में उपवास न होड़ वेटूँ।' विचारपूर्वक चि॰ मन से लिखवाये इस पत्र को त् संब्रह कर रखना और मंक़े-मोंके हुने पढ़ते रहना!

—यापृ के आशीर्वाद ।"

# गुजराती भाई-बहनों के नाम पत्र

''यह चिट्टी में बुधवार को सबेरे पड़ा-पड़ा लिखता रहा है। आज उपवास का दूसरा दिन है, फिर भी अभी चौबीस पण्टे नहीं बीते। 'हरिजन' की डाक भेजने का यह अन्तिम दिन है। इसिटए गुजरातियों को दो शब्द लिखना ठीक मानता हूँ:

"इस अनशन को मैं साधारण नहीं मानता । गम्भीर विचारपूर्वक यह शुरू किया गया है। फिर भी उसका प्रेरक विचार नहीं, विक विचारों का स्वामी राम कहो या रहमान कहो, वही है। यह अनशन किसीके लिए नहीं, या सभीके लिए है। इसके पीछे किसी प्रकार का कोध नहीं और न रत्तीमात्र उतावली ही है। सभी चीजों का एक मौका होता है। वह मौका चूक जाने के वाद उसके करने का मूल्य ही क्या ? इसलिए अव सोचना इतना ही है कि क्या प्रत्येक भारतीय के लिए कुछ करना शेप है ? भारतीय में गुजराती आ गये और यह गुजराती भाषा में लिखा जा रहा है, इसलिए गुजराती बोलनेवाले सभी भारतीयों के लिए है।

"दिल्ली हिन्दुस्तान की राजधानी है। अगर हम हृदय से हिन्दुस्तान के हिन्दू और मुसल्मान—ये दो विभाग न मानें याने हिन्दू और मुसल्मान दो मेद न मानें—तो अब तक हम हिन्दु स्तान का जो नरशा जानते आये हैं, आज दिल्ली उसकी राजधानी नहीं हुई है, यद्यपि यह तो सदा से ही भारत की राजधानी रही है। हिस्तिनापुर भी यह है और इन्द्रप्रस्थ भी यही है। उनके खँडहर आज भी पढ़े हैं। यही दिल्ली हिन्दुस्तान का हृदय है। इसे हिन्दुओं या सिखों का कहना मूर्खता की पराकाष्ठा है। यह कहने में तिनक भी अतिशयोक्ति नहीं है। भले हो आपको यह कठोर माल्म पड़े, पर है शुद्ध सत्य ही। इस पर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और कराची से लेकर आसाम के दिब्रूगढ़ तक रहनेवाले और इस प्रदेश को सेवाभाव और प्रेमभाव से अपना बनानेवाले सभी हिन्दू, मुसल्मान, सिख, ईसाई, पारसी और यहूदियों का हक है। इसमें बहुसंख्यकों का शिक्ता है या अल्पसंख्यकों की अवहेलना है—यह कहा ही नहीं जा सकता। जो उसका शुद्धतम सेवक है, वह बढ़ा-से-बढ़ा हकदार है। इसल्ए यहाँ से मुसल्मानों को खदेढ़नेवाला दिल्ली का पहले नग्वर का दुश्मन है और इसी कारण हिन्दुस्तान का भी। दुर्भाग्य से आज हम इसी स्थिति पर पहुँच रहे हैं!

"इस कुअवसर को टालने के लिए हर भारतीय को भाग लेना चाहिए। वह किस तरह लिया जा सकता है ? दिखिये, अगर हम पंचायत-राज चाहते हों, लोक- तंत्र स्थापित करना चाहते हों, तो हमें मानना होगा कि छोटा-से-छोटा भारतीय वड़े-से-वड़े भारतीय जितना ही हिन्द का राजा है। इसके लिए उसे हात होना चाहिए और न हो, तो बनना चाहिए। वह जैसे शुद्ध हो, बैसा ही समान होना चाहिए, जिससे जाति-भेद, वर्ण-भेद का शिकार न वने । वह सबको अपने समान माने और दूसरों को अपने प्रेमपाश में बाँघ है। उसकी दृष्टि में कोई अस्ट्रिय न हो और उसके हृदय में मनदूर और महाजन एक समान हों, इससे वह करोड़ों मजदूरों की तरह परीने की रोटी कमाना जानेगा और कलम तथा कुल्हाड़ी को समान मानेगा । यह शुभ अवसर निकट लाने के लिए वह खुद भंगी वनेगा । सवाना हो, तो अफीम और दाराव को छएगा ही क्यों ? वह सहज ही स्वदेशी वत का पालन करेगा । पत्नी के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को अवस्था के अनुसार माता, बहन या लड़की मानेगा। किसी पर छुदृष्टि न रखेगा और मन में भी बुरी भावना न रखेगा । वह अपने समान ही स्त्रियों का हक समझेगा। मौका आने पर स्वयं मरेगा, पर दूसरे को कभी न मारेगा और वह चिखों के गुरु जैसा बहादुर होगा । अकेले सवा लाख के सामने खड़ा हो जायगा और एक कदम भी पीछे न हटेगा । ऐसा भारतीय पृछेगा ही नहीं कि मुझे इस यह में क्या भाग हेना चाहिए।

१४-१<sup>3</sup>४८

मो० च० गांधी।"

#### अन्याय और पाप का प्रायिचत्त

आठ वजे वापू चलकर मालिश के टेबुल तक गये। ९ वजे वाय में आये। वाय में मुशीला वहन ने देश-विदेश से आये हुए तार पढ़ मुनाये। मुहरावर्श की वातें करते हुए वापू ने कहा: "यह आदमी अत्यन्त बुलिमान् है। इसे जिन्नासाहय ने तरह-तरह से मिन्नमण्डल में या वह जिस सम्मान्य पद की चाह, वहाँ आने के लिए निमन्तित किया था। जब उन्होंने मुझसे पृद्या, ती मेंने एक ही जवाब दिया: "आपने हिन्दुओं के साथ जो अन्याय और पाप किया है, उसका प्रायश्चित लेना हो, तो हिन्दुओं का वक्तादार मित्र होना चाहिए और यह मोह छोड़ देना चाहिए।" इसने यह छोड़ भी दिया है। अद

## हम मानव वनें!

''के ऊपर वापू वाथ में नाराज हो गये।''एक ही वात दूसरे ढंग से रखी जाय, तो वापू अत्यन्त दुःखी हो जाते हैं। वापू को कमजोरी काफी माल्म पड़ रही है। एक बात पर उन्होंने कहा: ''इस लड़की को भी मैं जाँचता हूँ। यह दंभ या असत्यता अग्नि-परीक्षा में अपने-आप जल जायगी। मैंने उन दोनों को इस तरह का नहीं समझा था। महादेव ने मुझे आगाह तो जरूर किया था, पर अब उसका कुछ फल नहीं। ईश्वर जो कुछ दिखाता है, देख ही लेना चाहिए। आखिर युधिष्ठिर जैसे चक्रवर्ती राजा ने भी जब स्वर्गारोहण किया, तो अपनी माता और पत्नी सहित चार-चार भाइयों को सुलाने (मरने) का दृश्य अपनी आँखों देखा ही।"

इतना समझाते हुए वापू को थकान हो आयी। मैंने उनसे कहा कि आज आप वाथ में इतना अधिक बोले हैं कि अब न बोलें तो ? बापू कहने लगे: "बहुत जीने के लिए मेरा प्रयत्न होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं जो कुछ बोलता हूँ, वह भी मेरी इस अग्नि-परीक्षा और यज्ञ के अविभाज्य अंग के रूप में ही है। अगर मैं तुमसे लेकर सभी मण्डली और विरल्ज-भवन दिल्ली और उसके द्वारा भारत एवं समस्त मानव-जाति को समझा सकूँ तथा उनके हृदय के द्वार खुल जायँ, तो कदाचित् ये अमानुष इत्य होने से रुक जायँ। हम लोग आदमी वनं। इसीलिए में कहता हूँ।"

में उस समय चुप ही रह गयी। हम दलील करते हैं, तो बापू समझाने के लिए खूव बोलते हैं। आज तो आवाज बहुत ही धीमी हो गयी है। बापू के मुँह के पास कान लगाने पड़ते हैं। वे अनशन के बीच हजासत भी नहीं बनवाते, इसिलए हजासत बनवाते समय पाँच-दस मिनट सोया करते थे; वह भी बन्द हो गया।

# मीठी चुटकी

वाथ से निकलकर वाहर धूप में वैठे। सरला को गीता सिखाने के लिए वापू ने मुझसे कहा। १० से १२ तक जवाहरलालजी, मथाई, पण्मुखम् चेट्टी और सरदार दादा (मन्त्रिमण्डल) के साथ वातचीत की। हम लोग मणिवेन के पास बैटं। उन्होंने वापू के बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की। सरदार दादा वहुत ही चिन्ताब्रस्त हो उटे हैं। वे जब तक भावनगर में रकें, तब तक रोज पत्र द्वारा वापू की तबीयत का हाल स्चित करने के लिए उन्होंने मुझसे कहा है। कराची में तो बहुत ही आतंक है। १,५०० आदमी कल कल्ल हुए। फिर भी कोई राष्ट्रीय सुसलमान कुछ भी नहीं बोलता।

१२॥ वजे स्थानीय मीलाना लोग आये। उनके साथ एक ह्वीव-उल रहमान भी थे, जिन्होंने ११ तारीख को वापू से कहा था कि 'हमें विलायत भेज दीजिये'। वापू ने उनसे मीठी चुटकी लेते हुए, पर बड़े ही गम्भीर होकर कहा: ''क्यों अब तो खुदा हैं न ? मैंने आपके लिए विलायत के टिकट की व्यवस्था कर दी है और मैं कहूँगा कि हिन्दुस्तान के वेवफा मुसलमान विलायत जा रहे हैं।''

वे भाई तो इस गजत के व्यंग्य पर क्या वोल्ते ? इनमें से एक भाई वोले : "आपको दुःख हुआ हो, तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ।"

(बापू ने कहा: "यह तो आप अंग्रेजी चाल चल रहे हैं—सता-सताकर फिर माफी माँगना! आपको यह कहते द्यामें आनी चाहिए कि अंग्रेजी हुकूमत अच्छी थी। यानी हम गुलाम थे, वह ज्यादा अच्छा था। इसलिए हम फिर अंग्रेजी से अपने ही भाइयों से रक्षा करने के लिए उनकी गुलामी की भिक्षा माँगते हैं— यह कितनी वाहियात वात है!)

"लेकिन अब आपके मन में जो भरा है, वह दीख पड़ा। आप सोचिये— गुद्ध होकर सच्चे वनिये। अगर ऐसे ही रहेंगे, तो भारतीय कब तक सहन करेंगे ?"—वापू ने भी खरी-खरी सुना दी।

पीन बजे मिट्टी का प्रयोग किया । उसी समय मृदुला बहन का तार आया कि पाकिरतान के मुसलमान पृछ रहे हैं कि गांधीजी का अनदान छुड़वाने के-लिए हम लोग क्या करें ?''

यापू ने मुझसे कहा: "देख अगर फोन आये, तो कह देना कि आज के प्रार्थना-प्रवचन में में उस वारे में कहूँगा। फिर भी यहाँ के मुसलमानीं से जो कहता हूँ, वही उन पर भी लागृहै।"

दूसरी एक बात पर "में तो ईश्वर का कैदी हूँ। उसने जो अनशन करवाया, उसे कर रहा हूँ: जब वह खुड़वायेगा, तभी वे समात होंगे। अगर इस कैद से जीवित निकला, तो नया जीवन प्राप्त होगा; तय पाकिस्तान जाऊँगा। नहीं तो मृत्यु को ही अपना मित्र मानता हूँ।" औसतन आज वापू प्रसन्न हैं और उन्होंने ठीक-ठीक काम किया है। आज मुलाकातों का तो अन्त ही नहीं रहा।

शाम को वापू पैदल प्रार्थना-स्थल तक गये और वोले भी। अन्दर आकर लेटने के वाद कहने लगे: "आज मैं वहुत तरोताजा हूँ।" सुशीला वहन ने पैदल चलकर जाने और वोलने से मना किया था। उसके उत्तर में वापू ने कहा: "मैं तों ईश्वर के ही हाथ में हूँ, और किसीके भी हाथ में नहीं।"

रात में यहाँ कितने ही सिख पंजावी चिल्लाते हुए आये। वापू को गालियाँ भी दे रहे थे। दिल्ली में उन्हें कहीं काम में लगा दिया जाय, तो हो सकता हैं। लेकिन यह कोई आसान बात नहीं है।

## सहानुभूति के तार

आज के प्रवचन में वापू ने कहा: "हिन्दुस्तान और विदेशों से मेरे पास तारों का देर लग गया है। कितने ही तारों में तो मेरे अनशन के निर्णय का स्वागत किया गया है और मुझे ईश्वर की गोद में रखा है। थोड़े-से लोग अनशन छोड़ने के लिए प्रेमपूर्वक दलील कर प्रार्थना करते हैं। तारों का देर वढ़ता ही जा रहा है। हर कौम और हर देश से तार आये हैं।

"पहले तो इन सभी भाई-वहनों ने मेरे लिए जो चिन्ता व्यक्त की है, उसके लिए में उनका अत्यन्त ऋणी हूँ, लाहौर से पाकिस्तान के गण्यमान्य मुसलमान मित्र भी मेरी तवीयत की फिक्र करने के साथ यह भी स्चित करते हैं कि हम लोग इसमें किस तरह मदद कर सकते हैं ? इस स्चना से में खुश होता हूँ । भेरा यह अनशन तो जैसा कि में पहले कह चुका हूँ, आत्मशृद्धि के लिए ही है। इसलिए जो लोग इस अनशन के प्रति सहानुभृति दिखलाते हों, वे सभी शात्म-शृद्धि करें, यही मेरी प्रार्थना है।"

## पाकिस्तान के प्रति दो शब्द

"आज तो में पाकिस्तान, से दो शब्द अदय के साथ कहना चाहता हूँ। पाकिस्तान को में अपना मित्र ही मानता हूँ; इसलिए मित्रता के नाते जो सच माल्स पड़े, उसे मुझे कहना ही चाहिए-। "पाकिस्तान में मुसल्मानों ने अपराध किया है और अभी भी वहाँ मारकाट चल रही है। हजारों हिन्दू, सिल लूटे जा रहे हैं और अब तो वहाँ कोई हिसाब हो नहीं रह गया है। कितनी ही लड़िकयाँ भगायी गयी हैं। पंजाब के गुजरानवाला रेलवे-स्टेशन पर गाड़ी भी लूटी गयी। अगर पाकिस्तान में ऐसा ही चलता रहा, तो भारत कब तक सहन करेगा? और उसके बाद मेरे जैसा एक आदमी अनदान करे या १०० साधु भी अनदान करें, तो यह निधित है कि भारतीय जनता का रोप काब् में नहीं लाया जा सकता। इसलिए पाकिस्तान के मुसलमानों को अब विचार कर सदाचरण करना चाहिए। साथ ही हिन्दू और सिखों को हिम्मत से विद्वास में लकर उनसे कहना चाहिए। साथ ही हिन्दू और सिखों को हिम्मत से विद्वास में लकर उनसे कहना चाहिए कि अब हम आपको जाने न देंगे। अपनी जान-माल लगाकर भी आपकी रक्षा करेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे, तो पाकिस्तान सचमुच पाक और पवित्र बनेगा। पाकिस्तान ऐसा पाक होना चाहिए कि जिला साहब की जान-माल जितनी सुरक्षित है, पाकिस्तान में रहनेवाले प्रत्येक मानव-मात्र की जान-माल उतनी ही सुरक्षित रहनी चाहिए। ऐसा पाकिस्तान कभी भी नहीं करेगा। तब पाकिस्तान को मेंने जो एक पाप के रूप में माना है, उसके विपय में भी में अपना खेद सचमुच घोपित कर दूँगा।

## सदाचरण, सत्कर्म की माँग

"आज तो में हिम्मत के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान एक 'पाप' ही है। में पाकिस्तान के नेताओं के छेख या भाषण देखना नहीं चाहता। में तो मौगता हूँ उनका सदाचरण, सत्कर्म! और यही देखने के लिए जीना भी चाहता हूँ। अगर ऐसा होगा, तो भारत के लोग अपने-आप सुधर जायँगे।

"आज मुझे शर्म के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग सचमुच पाकिस्तान की बुराइयों की ही नकल कर रहे हैं। अगर इन बुराइयों की जड़ गहरी पहुँचेगी, तो भविष्य में भारत का क्या होगा, इसकी कलाना करना ही कटिन है। अभी मर गयी है, पुनः जाग्रत हो उठेगी। मेरा वह स्वप्न सफल होने पर ही आपको सन्चा स्वराज्य प्राप्त होगा। भले ही पाकिस्तान और भारत भौगोलिक हिए से अलग रहें, पर दिल से एक होंगे, तो यह ध्येय आपके और मेरे लिए वड़ा ही आदर्शमय और भव्य है। जब तक यह कार्यरूप में परिणत नहीं होता, तब तक किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र के वालक की तरह मुझे जरा भी सन्तोष न देगा। इससे कम सिद्धि के लिए में जीना नहीं चाहता और अभी जिन्दा हूँ, तो भी मरा हुआ ही मानिये। इसलिए पाकिस्तान के मेरे मुसलिम मित्र मुझसे जो सलाह माँगते हैं, उनसे कहूँगा कि मेरा यह ध्येय पूरा करने में वे मदद दें।

### ईइवरेच्छा वलीयसी

''सन् १८९६ में में एक वार दिल्ली और आगरे का किला देखने गया था, तो उसके एक दरवाजे पर इस भाशय की कविता पढ़ी कि 'दुनिया में जो कुछ स्वर्ग हो, वह यहीं है।' अपना इतना वैभव होते हुए भी यह किला मेरी दृष्टि में स्वर्ग जैसा तो नहीं ही लगा । किन्तु अगर पाकिस्तान इसके योग्य वने और उसके दरवाजे-दरवाजे ऐसी कविताएँ लिखी जायँ, तो सचमुच ही मुझे अत्यधिक सन्तोष होगा, भले ही ऐसा स्वर्ग भारत में हो या पाकिस्तान में। इस स्वर्ग में कोई गरीव न होगा । कोई पूँजीपति न होगा । कोई कारखाने का करोड़पति न होगा, तो कोई आधा-पेट काम करनेवाला मजदूर भी न होगा । सबको समान और ख़ुद कमाई की रोटी खाने को मिलेगी । स्त्री और पुरुप समान इक और समान रहन-सहन से रहेंगे और ऊपर लिखे अनुसार अपनी स्त्री को छोड़ सभी स्त्रियाँ अपनी माँ, वहन या लड़कियाँ ही होंगी। ऐसे देश में अस्पृश्यता नहीं रहेगी । 'सर्वधर्म समभाव' भरपूर रहेगा । जो कोई मेरी इस भव्य कल्पना को पढ़े ्या सुने, वह—इस काल्पनिक आनन्दभरी मेरी कल्पना में आज मैं वह गया— इसके लिए मुझे माफ करेगा। लेकिन जो लोग 'ऐसा होगा या नहीं', ऐसी शंका रखते हों, उन सबको में विश्वास दिलाता हूँ कि मेरा अनशन जल्दी टूटे, इसका मुझे जरा भी उत्साह नहीं । मुझ जैसे वेवकृफ और 'तरंगी' 'छोगों की तरंग में दीखनेवाले सन्जवाग कभी न फलें, तो उसमें मुझे जरा भी घवड़ाहट नहीं । समय की प्रतीक्षा करने का धैर्य मुझमें है । लेकिन सिर्फ मुझे वचाने के

िल्ए ही अगर कोई मुझे टगेगा, तो उससे मेरा दुःख और भी बढ़ जायगा। ईश्वर की इच्छा पर ही मैंने अनशन गुरू किया है और उसकी इच्छा होगी, तभी वह टूटेगा। उसकी इच्छा के वगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। उसकी इच्छाएँ कोई टाल न सका और न भविष्य में ही टाल सकता है।"

#### शारीरिक स्थिति और स्वास्थ्य

३॥ बजे बापू जगे । दतवन कर १५ मिनट वातें कीं । हेटे ही हेटे देवदास काका का पत्र पढ़ा । ३॥। वजे प्रार्थना-आध घंटे । ४। वजे सादा गरम पानी ७ ऑस । ५-२५ वर्ज सोये । आधे घंटेतक पत्र और नोट लिखवाये । ७॥। वर्ज सादा गरम पानी ६ औंस । ८ वजे मालिश के लिए गये। उससे पहले 'कृट वाथ' याने गरम पानी में पैर डुवोये । ४० मिनट टेवुल पर मालिया और अख-वार पढ़ा । ८।।। वजे वाथ में गये । अखवार सुना । राजकुमारी वहन और मेरे साथ वातें कीं । ९॥। वजे वाथ से लीटे । ९-५५ वजे सादा गरम पानी आठ औंस। १० से १२ तक मित्रमण्डल की वैठक। ११ वर्जे ८ औंस सादा गरम पानी। १२-१० वजे सादा गरम पानी ८ ऑस । १२॥ वजे लेटे-लेटे ही अखवार पढा । पैरों में घी मला । १-५५ वजे श्री वी॰ पी॰ मेनन । १-२० वजे मिटी का प्रयोग । २-५ मिट्टी पर उतारी । २-२५ वजे जगे । २-५० पर मादा गरम पानी आठ औंस । ३॥ वजे लेटे-लेटे लिखाया । ३॥। वजे महाराज पटियाला के साथ । ४-२५ पर गुरुवचन सिंहजी के साथ । ४-२५ गरम सादा पानी आठ औंस । ४-३४ पर सुचिता बहन के साथ ४-२५ पर सरदार भगतितंह के साथ । ४-४६ पर सुहरावदीं साहव के साथ वातें । ५ वजे प्रार्थना । ५-४५ वजे श्री मेहरचन्द खन्ना, पेशावर का डेपुटेशन, १५ मिनट वातचीत, जयराम दासजी तथा मणि वहन । ६-२० वजे सरदार सोहनसिंहजी, ६-४० वजे गुलाम महम्मद बक्शी साहब, ७-५ पर सुचिता बहन, ७-२० पर मौलाना छाटुब, जवाहरलालजी और सरदार दादा । ८-५ बजे तक हैटे वातें की । ९-१० पर सभी चले गये, राजकुमारी बहन। ९-४० पर वाथ रूम में गये, पेर दवाये। १० वजे विस्तर पर लेट गये । १० वजे रात वजन लिया गया—१०९ पीट हुआ | दो पेंड वजन घटा | ब्लड प्रेशर अधिक रहता है | नुशीला दहन का कहना है कि इसी कारण बापू को कदाचित् शक्ति मादम पटती हो।

हाथ-पैर वहुत ही ठंढे रहते हैं। आवाज अपेक्षाइत अधिक धीमी पड़ गयी है। इस समय तो मानसिक स्थिति भी काफी अच्छी है। यहाँ हम लोग सितम्बर से आये हुए हैं। इस बीच में देखती हूँ कि वापू सर्वथा प्रफुल्लित और पूर्णतः चिन्तामुक्त तो कल से ही मालूम पड़ते हैं। आज तो अत्यन्त प्रसन्न हैं, क्योंकि अब चाहे जो हो, एक परिणाम तो दो दिनों में दिखाई ही पड़ जायगा। प्रभो! सभी को सन्मित दो; यही प्रार्थना है!

आजकल तो यह सब लिखते-लिखते, और पू० बाणू की तबीयत का हाल जानने के लिए रात में आने-जानेवाले वाहरी लोगों से वातचीत करने में मुझे रोज ही सोने के लिए वारह या साढ़े वारह तो वज ही जाते हैं। लार्ड माउण्ट-वैटन साहब का वीकानेर का कार्यक्रम बहुत दिन पहले ही तय हो गया था। उन्हें वाणू के अनशन के कारण जाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही थी। लेकिन उनका यह कार्यक्रम अगर रह हो जाय, तो उससे वाणू को दुःख ही होगा। इसलिए उन्होंने जाना निश्चित ही रखा। फिर भी उन्होंने पूज्य वाणू के इस अनशन के सम्मान में राजकीय मोज रह कराया—ऐसी खबर रात में गवर्नमेण्ट हाउस से मिली।

## पत्रकारों को संदेश

: १६:

विरला-भवन, नयी दिल्ली

34-9-186

#### राम का कराया उपवास

रात ठीक बीती । दो बजे वापू जग गये और रात में जिन प्रश्नों पर वक्तव्य देना था, उसे लिखने बैठ गये । भाई साहब से विजली जलाने के लिए कहा । मुझसे कहा कि अभी सोती ही रह और प्रार्थना के समय उट, पर नींद आने जैसा वातावरण ही न था । मुन्नालालभाई (आश्रम वासी) आये, तव वापू सोये हुए थे।

३॥ वजे प्रार्थना । प्रार्थना के वाद वापू को में भीतर ले गयी और उनके पास बैठ गयी । पैर दवाये । रात २॥ वजे से जो वक्तव्य लिखना ग्रुरू किया था, उसे पुनः लिखने लगे; लेकिन वीच में कमजोरी के कारण आँखें मूँद ली थीं ।

सात वजे वापू विस्तर पर छेटे। विरलाजी के साथ वातचीत करते हुए उन्होंने कहा: "में राम का कराया उपवास कर रहा हूँ। जब आप सबके साथ दलील करता हूँ, तो मेरा मन मुझसे कहता है कि 'रे जीव! तृ क्यों दलील करता है शक्या तुझे ईश्वर पर श्रद्धा नहीं ?' अगर मेरी मृत्यु हो जाय और दुनिया में अशान्ति फैले, तो भी अच्छा ही है। इसलिए आप सब मेरी चिन्ता छोड़ अपना-अपना काम कीजिये। सरदार को दुःखी होने की कोई भी वात नहीं। मेरा ही

आग्रद्द था कि उन्हें भावनगर जाना जरूर चाहिए। फिर वे जहाँ रहेंगे, आखिर मेरा ही काम करनेवाले हैं न ?'' अन्त में विरलाजी ने कहा: ''आप तो किसीकी भी माननेवाले नहीं हैं।

आप ईश्वर के हाथ में हैं, यह तो हम लोग मानते ही हैं।''

८॥ वजे वापू मालिश के लिए गये । ८॥ वजे गरम पानी से उनके पैर धोये गये ।

## आत्मशुद्धि की अपेक्षा

''ने वापू को कड़ी चिट्टी लिखकर अपने अंतर की पीड़ा उँड़ेल दी है। उन्होंने लिखा है कि 'उनके हट जाने से सारी व्यवस्था सुधरती हो, तो वे मंत्रिमण्डल में रहने के लिए जरा भी तैयार नहीं।' पत्र एक दृष्टि से हृदय-द्रावक भी है।

वापू जब बाथ में आये, तो गरम पानी का बाथ हेते-हेते मुझीला बहन ने

कुछ किंदेंगें पढ़ सुनायीं । फिर वाप् ने प्रार्थना में सुनायी जानेवाली प्रश्नोत्तरी प्यारेखालजी से लिखवाना शुरू किया। वापू जो बोलते थे, प्यारेखालजी को उसे नोट करना मुक्किल हो रहा था; क्योंकि आज तो आवाज बहुत ही धीमी पड़ गयी है। याथ में उन्हें चकर भी आ रहे थे; इसलिए तुरत ठंदे पानी में विटाकर पकड़ रखना पड़ा। वाद में कुर्सी पर ही बाहर धूप में लाया गया। आज तो वाथ में में अकेली ही रही और वापू को चकर आ रहे थे, इसलिए वहुत टर लग रहा था। मुझीला बहन को संवेत कर रोवा था, इसलिए उनकी नहावता से भैंने वापू का शरीर तत्काल ही पेंछ टाला।

२ बजे एनिमा तैयार कराया । उसे तैयार करने में १५-२० मिनट तो महज

लगते ही हैं, इतने में वापू नाराज हो गये; पर तुरत ही मानो अपने से भूल हो गयी हो, इस तरह कहने लगे: ''मैं इतना अधीर कैसे हो सकता हूँ ? अभी भी सुझमें इतनी खामी रह गयी है। यह मिट जायगी, तभी मैं हिन्दुस्तान के लोगों से आत्म-शुद्धि की अपेक्षा रख सकता हूँ। तब तक मैं उसकी अपेक्षा कैसे करूँ ? इसका पता भी ऐसी परीक्षा याने अनशन करने से ही चलता है।' इतना कहते हुए वे थक गये।

मैंने कहा: "वापू, मेरी भी भूल थी न ? आपका अनशन ग्रुरू हुआ, तभी से मुझे रोज गरम पानी तो कम-से-कम सदा तैयार रखना ही चाहिए था। फिर चाहे वह काम में आये या न आये।" इस पर कहने छगे: "नहीं-नहीं, इस तरह व्यर्थ आग जलाने से मुझे उत्या अधिक दुःख ही होगा। तेरी गलती है ही नहीं, क्योंकि मुझे तुझसे आध घंटा पहले कहना चाहिए था या जब कहा, तब से तैयार होने तक धैर्य रखना चाहिए था!" मैं चुप हो गयी; क्योंकि हम एक वाक्य कहें, तो वापू को चार कहने पड़ते हैं और उनकी उतनी ही शक्ति क्षीण होती जाती है।

### मनु के प्रति

एनिमा में मल काफी निकला। बापू को यह पसंद भी आया। लेकिन बहुत ही थक गये। वापू की हालत ऐसी हो गयी है कि उन्हें देखते-देखते कदाचित् हं किसी पाषाणहृदय मानव की आंखों में आंसू न आये। उसमें भी विशेषत वाथ, एनिमा जैसे थकावट वढ़ानेवाले काम भी खास तौर पर वे मेरे द्वारा हं करवाते है। अतः उस समय तो वापू सफेद पूनी की तरह हो जाते हैं। उसले भी मैं घवड़ा जाऊँ या मुझे रोना आ जाय, तो मेरी पूरी आफत ही समिश्चिय कलकत्ते के अनशन की अपेक्षा यहाँ काफी लोग होने पर भी न जाने क्यों, मुख्य आखिरी कसीटी में घड़ी-घड़ी और पल-पल डर लगता है। कई वार सोचल हूँ कि कहीं मेरी नसीव में कलक का टीका तो नहीं बदा है! वापू विस्तर पर ले रहते हैं, तब उनके लिए सभी काम आसान होते हैं, लेकिन जब वे उठते-बैट हैं, तब उनहें चक्कर आता है, कमजोरी माल्स पड़ती है और सफेद पड़ जाते हैं फिर किसीको बुलाने भी नहीं देते और यही कहते हैं कि "राम को मेरी जरू

होगी, तो वही रखेगा । में उसीके करवाये अनदान करता हूँ। इस यज्ञ में तेरे सिवा और कोई हिस्सेदार नहीं हैं अवि । वाप् कहते ही रहते हैं। भगवान् इस मँझधार से नाव पार लगा दे, तो वस !

एनिमा के वाद विधान वाबू और डॉक्टर गिल्डर ग्राहव आये। वाष् कहने लगे: "एनिमी नंबर वन और एनिमी नंबर टू आये।"

आज से बापू की तबीयत की बुलेटिन प्रकाशित हुआ करेगी। ४॥ वजे बापू ने प्रार्थना के लिए जो लिखवाया था, उसका हम लोगों ने अनुवाद किया। हम सभी प्रार्थना के लिए गये। बापू प्रार्थना-सभा में आये नहीं थे। घर ते ही खाट पर लेटे-लेटे उन्होंने अत्यधिक थकी आवाज में रेडियो-माहक पर और रेकार्ड करने के लिए निम्नलिखित भाषण किया:

### मृत्यु अपरिहार्च

"भाइयों और बहनों! मेरे लिए यह एक नया अनुभव है। मुद्दे इस तरह लोगों को सुनाने का कभी अवसर नहीं आया और न में चाहता ही या। मैं इस वक्त जिस जगह प्रार्थना हो रही है, वहाँ जा नहीं सकता। इसलिए प्रार्थना में जो लोग आये हैं, वहाँ तक आप लोगों तक, जिधर आप बेठे हैं—मेरी आवाज पहुँच सके, तो आपको आधासन मिलेगा और मुद्दो भी बड़ा आनन्द होगा। मैंने लोगों के सामने कहने के लिए जो तैयार किया है, उसे तो लिखवा दिया है। ऐसी हालत कल रहेगी या नहीं, मैं नहीं जानता।

्रिआप लोगों से मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि हरएक आदमी दूसरे क्या करते हैं, इसे न देखे और स्वयं जितनी आत्मशुद्धि घर सके, करे 1 मुले विधान है कि जनता बड़े परिमाण में आत्मशुद्धि घर लेगी, तो उनका हित होगा और मेरा भी हित होगा, हिन्दुस्तान का कल्याण होगा और सम्भव है कि जो यह उपवास चल रहा है, उसे में जल्दी से छोट सकूँ। मेरी फिल कोई न नरे, किक अपने लिए ही की जाय । हम कहाँ तक आगे बढ़ रहे हैं और देश का कल्याण कहाँ तक हो सकता है, इसका ध्यान रखें। आखिर में सभी इन्नानों को मरना है। जिसका जन्म हुआ है, उसे मृत्यु से मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसी मृत्यु का भय ही क्या ? और उसका दोक भी क्या घरना ? में समहता हूँ कि मृत्यु का

सवके लिए आनन्ददायक मित्र है। वह हमेशा धन्यवाद के लायक है, क्योंकि मृत्यु से अनेक प्रकार के दु:खों से हम एक बार तो वच ही जाते हैं।"

बापू इतने शन्द बोले। फिर सुशीला बहन ने बापू से लिखवाये हुए यवचन का अनुवाद पढ़ सुनाया। वह लिखित सन्देश इस प्रकार था:

## पत्रकारों को उत्तर

"कल शाम की प्रार्थना के दो घण्टे बाद अखबारवालों ने मुझे सन्देश भेजा कि उन्हें मेरे भाषण के बारे में कुछ बातें पूछनी हैं। वे मुझसे मिलना चाहते थे। मगर मैंने दिनभर काम किया था, प्रार्थना के बाद भी काम में फँसा रहा; इसलिए थकान और कमजोरी के कारण उनसे मिलने की मेरी इच्छा नहीं हुई। मैंने प्यारेलालजी से कहा कि उनसे कहो कि वे मुझे माफ करें और जो सवाल पूछने हों, वे लिखकर कल मुबह ९ वजे के बाद मुझे दे दें। उन्होंने ऐसा ही किया है।"

पहला सवाल यह है कि 'आपने उपवास ऐसे वक्त ग्रुरू किया है, जब कि भारत के किसी हिस्से में कुछ झगड़ा हो ही नहीं रहा है!"

वापू: "लोग जबर्दस्ती मुसलमानों के घरों का कब्जा लेने की वाकायदा, निश्चयपूर्वक कोशिश करें, क्या यह झगड़ा नहीं कहा जायगा ? यह झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि फौज को इच्छा न रहते हुए भी अश्रुगैस इस्तेमाल करनी पड़ी और भले ही हवा में हो, मगर कुछ गोलियाँ भी चलानी पड़ीं। तब कहीं लोग हटे। मेरे लिए यह सरासर बेवकूफी होती कि मैं मुसलमानों का ऐसे टेढ़ी तरह निकाला जाना आखिर तक देखता रहता। इसे मैं सुला-सुलाकर मारना कहता हूँ।")

## सरदार के लिए अनशन ?

प्रदन: "आपने कहा है कि मुसलमान भाई अपने डर की और अमुरक्षा कहानी लेकर आपके पास आते हैं, तो आप उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। उनकी शिकायत यह है कि सरदार, जिनके हाथों में यह विभाग है, मुसलमानों के खिलाफ हैं। आपने यह भी कहा है कि सरदार पटेल पहले आपकी हाँ में हाँ मिलाते थे, 'जी हजूर' कहलाते थे। मगर अब ऐसी हालत नहीं रही। इससे लोगों के मन पर यह असर होता है कि आप सरदार का हृदय पलटाने के लिए अनशन कर रहे हैं। आपका अनशन गृह-विभाग की नीति की निन्दा शरता है। अगर आप इस चीज को साफ करेंगे, तो अच्छा होगा।"

(बापू: "में समझता हूँ कि मैं इस बात का साफ जवाब दे चुका हूँ। मेने जो कहा है, उसका एक ही अर्थ हो सकता है। जो अर्थ लगाया गया है, वह तो मेरी कल्पना में भी नहीं आया। अगर मुझे पता होता कि इसका ऐसा अर्थ भी किया जा सकता है, तो में पहले ही इस चीज को साफ कर देता।

( "फई मुखलमान दोस्तों ने शिकायत की थी कि सरदार का रुख मुखलमानी के खिलाफ है। मैंने कुछ दुःख से उनकी बात मुनी, मगर कोई सफाई पेश न की। अनशन शुरू होने के बाद मैंने अपने ऊपर जो रोक-थाम लगा दी थी, वह चली गयी । इसलिए आलोचकों से कहा कि सरदार को मुझसे और पण्टित नेहरू से अलग करके तथा मुझे और नेहरू को खामख्वाह आसमान पर बढ़ाने की गलती करते हैं, इससे उन्हें फायदा नहीं पहुँच सकता। सरदार के वात करने के ढंग में एक तरह का अक्खट़पन है, जिएसे कभी-कभी लोगों का दिल दुख जाता है। मगर सरदार का इरादा किसीको दुःखी वरने का नहीं होता। उनका दिल बहुत बड़ा है, उसमें सबके लिए जगह है। सो मैंने जो फहा, उसका मतलब यह था कि अपने जीवनभर के बफादार साथी को एक वेजा इंटजान सं वरी कर दूँ! मुझे यह भी डर या कि सुननेवाले यह न समस वैटें कि में सरदार को अपना 'जी हुज़्र' मानता हूँ। सरदार को प्रेम से मेरा 'जी हुज़्र' कहा जाता था, इसलिए मैंने उनकी तारीफ करते समय कह दिया कि वे इतने शक्तिशाली और मन के मजबूत हैं कि किसीके 'जी हुजूर' हो ही नहीं उकते। जब वे मेरे 'जी हुजूर' कहलाते थे, तब वे ऐसा कहने देते थे, वर्गोंकि जो कुछ में कहता था, वह अपने-आप उनके गर्छ उतर जाता था, जो अपने क्षेत्र में यहत बड़े थे।

## सरदार के प्रति

् "अहमदाबाद म्युनिसिपेलिटी में उन्होंने शासन चलाने में बहुत कावित्रत दिखायी थी। मगर वे इतने नम्न थे कि उन्होंने अपनी राजनेतिक तालीम मेरे नीचे शुरू की। उन्होंने इसका कारण मुझे दताया था कि जब में हिन्दुस्तान में आया और उन दिनों यहाँ जिस तरह का राजकाड चलता था. उसमें हिस्सा लेने का उनका मन नहीं होता था। मगर अव जब सत्ता उनके गले में आ पड़ी, तब उन्होंने देखा कि जिस अहिंसा को वे आज तक सफलता-पूर्वक चला सके, अब नहीं चला सकते। मैंने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि जिस चित्र को मैं और मेरे साथी 'अहिंसा' कहा करते थे; वह सच्ची अहिंसा नहीं थी। वह तो नकली चीज थी, जिसका नाम है, 'मन्द विरोध!' हाँ, किनके हाथों में मन्द विरोध किसी काम की चीज है ? जरा सोचिये तो सही कि एक कमजोर आदमी जनता का प्रतिनिधि वने, तो वह अपने मालिकों की हँसी और वेइज्जती ही करवा सकता है। मैं जानता हूँ कि सरदार कमी उन्हें सौंपी हुई जिम्मेदारी को दगा नहीं दे सकते। वे उसका पतन वरदाक्त नहीं कर सकते।

# इंसान खुद जिम्मेदार !

"मैं उम्मीद करता हूँ कि यह सब सुनने के बाद कोई ऐसा खयाल नहीं करेगा कि मेरा अनशन गह-विभाग की निन्दा करनेवाला है। अगर कोई ऐसा खयाल करता है, तो मैं उससे कहना चाहता हूँ कि वह अपने-आपको नीचे गिराता है और अपने आपको नुकसान पहुँचाता है, मुझे या सरदार को नहीं। मैं जोरदार लपजों में कह चुका हूँ कि कोई बाहरी ताकत इन्सान को नीचे नहीं गिरा सकती, इन्सान को नीचे गिरानेवाला इन्सान खुद ही बन सकता है। मैं जानता हूँ कि मेरे जवाब के साथ इस वाक्य का कोई ताल्लक नहीं है। मगर यह एक ऐसा सत्य है कि हर मौके पर दोहराया जा सकता है।

"मैं साफ लफ्नों में कह चुका हूँ कि मेरा अनशन भारत के मुसलमानों के लिए है; इसलिए वह भारत के हिन्दू और सिखों तथा पाकिस्तान के मुसलमानों के सामने है। इस तरह यह अनशन पाकिस्तान की असलियत के खातिर भी है। विचार मैं पहले समझा चुका हूँ, उसे यहाँ थोड़े में दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ।

("मैं यह आशा नहीं रख सकता कि मेरे जैसे अपूर्ण और कमजोर इन्सान का फाका दोनों तरफ की असलियतों को सब तरह के खतरों से पूरी तरह बचाने की ताकत रखे। फाका सबकी आत्मशुद्धि के लिए है। उसकी पवित्रता के बारे में किसी तरह का शक करना गलत होगा।"

#### पत्रकारों को संदेश

## फाका: पागलपन छुड़ाने के लिए

प्रदान: "आपका अनयन ऐसे वक्त ग्रुक्त हुआ है, जब कि संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा-समिति वैटनेवाली है। साथ ही अभी कराची में फसाद हुआ है। हम नहीं जानते कि विदेश के अखवारों में इन वाकयात की तरफ कहाँ तक प्यान दिया गया है। इसमें शक नहीं कि आपके अनशन के सामने ये वाकयात छोटे लगने लगे हैं। पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के पिछले कारनामों से हम समझ सकते हैं कि वे जरूर इस चीज का फायदा उठावेंगे और दुनिया से कहेंगे कि गांधीजी अपने हिन्दू अनुयायियों से—जिन्होंने हिन्दुस्तान में मुसलमानों की जिन्दगी आफत में डाल रखी हैं—पागलपन सुद्वाने के लिए अनशन कर रहे हैं। सारी दुनिया में सभी वात पहुँचने में तो देर लगेगी, इस दरमियान आपके अनशन का यह नतीजा आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्रसंघ पर हमारे विरुद्ध प्रमाव पड़े।"

वापू: "इस सवाल का लम्या-चीड़ा जवाव देने की जरूरत थी। दुनिया
की हुक्मतों और दुनिया के लोगों पर, जहाँ तक में मानता हूँ—यह कहने की
हिम्मत करता हूँ कि उपवास का असर अच्छा ही हुआ है। वाहर के लोग जी
हिन्दुस्तान के वाकयातों को निष्पक्ष भाव ने देख सकते हैं, मेरे पाक का उलटा
अर्थ नहीं लगायंगे। फाका भारत और पाकिस्तान के रहनेवालों ने पागलपन
छुड़वाने के लिए है।

"अगर पाकिस्तान में मुसलमानों की अफसरियत सीधी तरह न चले, वहाँ के मर्द और औरतें दारीफ न वनें, तो भारत के मुसलमानों को बचाया नहीं जा सकता । मगर मुद्दो खुद्दी है कि मृदुला वहन के सवाल पर से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मुसलमानों की आँखें खुल गर्यी हैं और वे अपना फर्ज समदाने लगे हैं।

"संयुक्त राष्ट्रसंघ यह जानता है कि भेरा फाका उसे टीक निर्णय करने में मदद देगा, ताकि वह पाकिस्तान और हिन्दुस्तान वा उचित पय-प्रदर्शन कर सके।"

प्रार्थना के बाद होगों को वापू का दर्शन करने की उत्कट इच्छा होना स्वाभाविक ही था। साट बरामदे में रखी गयी। पहले वहनें और बाद में भाई लोग दर्शन करते गये। वापू इस समय सो गये थे। चेहरा अत्यन्त शान्त, तेजस्वी और दयनीय मालूम पड़ता था। सिट्टीभर हिंडुयों का यह मानव सिर्फ मानवता के सुख के लिए ही एकता की रट लगाने के निमित्त जूझ रहा है, फिर भी मानव नहीं समझता! थोड़ी देर में वापू जागे। सामने हाथ जोड़कर लेटे रहे। यह हस्य भी अद्भुत रहा।

हम लोग खा-पीकर काकी के पास वैठे। सभी लिखते हैं कि रोज एक चिड़ी सिर्फ बापू की तबीयत के बारे में ही लिखिये। लेकिन मन ही कहीं नहीं लगता और अभी तो दिल्ली का यह हाल है, मानो कुछ हो ही नहीं रहा है। कलकत्ते में तो अनशन के पहले ही दिन से सभी जाग्रत हो गये थे। जो न हो, वहीं थोड़ा है!

## शारीरिक स्थिति और प्रवृत्ति

बापू ने रात २॥ वजे पेशाब की; छेटे-छेटे ही लिखा । ३॥ वजे दतवन और प्रार्थना की तैयारी । ४॥ बजे प्रार्थना; सादा गरम पानी ८ औंस; प्यारेलालजी को लिखवाया । ६॥ बजे सोये । ७। वजे जगे । ७-३५ बजे उठकर तिकया लगाकर वैठे । ७-४० बजे पेशाब की । ७-४२ वजे गरम पानी ८ औंस । अखवार सुने । ७-५५ पर घनस्यामदासजी बिरला के साथ वातें । ८-५ तक अनशन के वारे में। ८-३५ वजे पुनः उठ वैठे । उठाते समय सहारा देना पड़ता है । ८-४० वजे वेशाब की। ८-४५ बजे मालिश की तैयारी । उस समय मालिश के टेवल पर बैठे-बैठे ८ औंस गरम पानी पिया और 'फूटबाथ' किया। राजकुमारी वहन आयी थीं । डॉ॰ जीवराज काका, डॉ॰ विधान वाबू और डॉ॰ सुशीला वहन ने वापू की परीक्षा की । ९-३५ वजे चलकर वाथरूम में आये (मालिश के लिए चलते हुए ही गये थे )। पाखाना या पेशाव नहीं हुआ। वाथ में चक्कर आने लगा। े कुसीं पर बैठे। १०-४० वजे वाथरूम से वाहर आये। वजन १०७ पौण्ड हुआ, व्लंड-प्रेशर ९८।१००; इस समय पंडितजी भी थे। वापू का वजन पण्डितजी ने ही किया । १०॥। बजे गरम सादा पानी आठ औंस । ११। बजे जवाहरलालजी गये । स्थानीय मौलाना लोग आये । मौलाना हिफजुल रहमान, मौलाना हवीवुल रहमान, डॉ॰ जाफरी १८ मिनट रहे । ११-३३ वजे गये । ११-३५ वजे पण्डित सुन्दरलाल के साथ वार्ता। १२। वजे गोस्वामी गणेशदत्त । लेटे-लेटे ही तार मुने। इसी बीच लेटे-लेटे थी मलवाया। ६२-२५ वजे उठ बैठे। मुर्शाला बहन को भाषण लिखवाया। तुरत ही बी० टी० कुण्णमाचारी, कस्त्रभाई, लालभाई और वनस्यामदासजी, वृज्ञमोहनजी विरला आये। ये सभी सिर्फ वापू को देखने आये। १२॥। सोये और १-१० वजे जगे। १-३५ वजे गरम पानी बाट बींग। २॥। वजे एनिमा लिया। मेरे साथ वातें कीं। ३ वजे मिट्टी का प्रयोग किया और ४ वजे उसे उतारा। ४ वजे गरम पानी सादा आठ औंस। ठाँ० विधान-थावू, शंकररावजी, आचार्य जुगलिकशोरजी, खेर साहव, महाराज देवास, राजेन्द्र वायू उनकी पत्नी और वच्चे, खुरशेद अहमद रूगर और उनकी पत्नी, स्विस मिनिस्टर, तोकिले और डॉ० गिल्डर साह्य गये। डॉक्टर जीवराज कावा वड़े कड़े चौकीदार हैं। इनकी आशा पाने पर ही भीतर जाया जा सकता है और वे वातें करने की मनाही की शर्त करवाकर ही भीतर जाने देते थे।

वापू ५ वजे प्रार्थना में नहीं जा एके । लेटे-लेटे ही रेडियो पर वोले । सुशीला वहन ने वापू का उन्देश पढ़ सुनाया । फिर सभी भाई-वहन कतार वाँध शांति से वापू का दर्शन करते हुए लीटे । १५ मिनट सोये । ५-५० वजे गरम पानी ८ ऑस पीया । शाहनवाज साहय आये । ६। वजे से ७-५५ तक सोये । ७ वजे देवदास काका और काकी आयीं । जयरामदासजी, राजकुमारी वहन, जवाहरलालजी, नियोगी और पण्युत्तम चेट्ठी भी आये । ९-१० वजे तक मीटिंग हुई । ८ वजे सादा गरम पानी चार ओस पीया । ९॥। वजे पेशाय करने के वाद उटकर विस्तर तक गये ।

कुल पानी ६८ शांस, पेशाय २८ शांस—इस तरह वापू की शारीरिक स्थित है। पानी पीने के अनुपात से पेशाय नहीं होती, इससे स्थित यहुत चिन्हा है। वापू का वजन पहले साधारणतः १०८ पीण्ट के आसपास रहता था। लेकिन कलकत्ते के उपवास के बाद १११, ११२ तक भी हो जाता था। इसका कारण भी यही है कि गुर्दे में दोप होने से पानी पेट में भरा रहता है।

#### महायज्ञ का प्रभाव

: 29:

विरला-भवन, नयी दिल्ली १६-१-१४८

#### वचपन के संस्मरण

३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना । वापू प्रार्थना के लिए एकदम अपने-आप ही उठ गये। प्रार्थना के बाद भी रोज की तरह ही वे मीतर के कमरे में अपनी वैठक में चलकर गये। वापू को ओढ़ाकर हम सब वहीं बैठ गये। बापू ने कहा: "आज सुन्नालाल (आश्रमवासी) प्रार्थना में क्यों नहीं आये? क्या वे यहाँ नहीं सोये थे? कल्याणम् (टाइपिस्ट) भी नहीं था। तो, क्या वह बहुत देर से सोया है?"

"ने कहा कि "वह तो हमेशा देर से ही सोता है। कोई काम न हो, तो आखिर वह गुजराती ही लिखने बैठ जाता है।"

वापू ने कहा: "मुझे पता नहीं कि यह भी जवाहर जैसा बड़ा आदमी हो गया है। कलकत्ते में तो इन लड़िक्यों के साथ यह भी मेरे पास ही सोता था और वह मुझे अच्छा भी लगता था। अगर ३॥ बजे उठ जाता है, तो प्रार्थना में क्यों नहीं आता? मैं तो अपने ही बारे में सोचता हूँ कि मुझमें कुछ ऐव होगा। नहीं तो अत्यन्त तीव इच्छा से यहाँ आये हैं, फिर भी प्रार्थना जैसे कार्यक्रम में सिमालित नहीं होते, तो बात क्या है ?" बोलते-बोलते बापू थक गये। दो मिनट चुप रहे। फिर हम लोगों की ओर देखकर कहा: "आप लोग सो जाइये।" "इस तरह सबकी चिन्ता करते ही रहते हैं।

७ वजे वापू जगे। जागकर अखवार सुना। लगभग एक घंटा सोये। अखवार के लिए एक तार भेजना था, पर वह रह गया। इस पर वापू नाराज हो गये। १५ मिनट तक वड़े दुःख के साथ कहने लगे: "इसमें मैं सूक्ष्म असत्य देखता हूँ। लेकिन आप अकेले ऐसा करते हैं, यह कहना नहीं चाहता। सारी दुनिया ऐसा करती है। यह आपकी ऐव निकालने के लिए नहीं कहता। मैंने भी ऐसे वहाने किये ही हैं—वचपन में और इंग्लैण्ड में।" फिर अपनी माता को एक पत्नी- व्रत और मांस न खाने के जो वचन दिये थे, उसके वारे में चर्चा की। अन्त मंं

कहने छगे: "में बहुत ताजा हूँ, इसिए इतना कहा। ईश्वर की छपा है। अगर ऐसा ही रहा, तो में बहुत दिन विता सकूँगा। इस बीच अगर लोग लड़ेंगे, तो मरना है और एक हो जायँगे, तो खाना है। 'एक होंगे' का मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान से मुसलमान यहाँ आयें, तो हिन्दुस्तान द्वारा अत्यधिक मूर्खता बरतने के बावजूद वे उसे मूल जायँगे और यह कहने लगेंगे कि विभाजन तो हुआ सही, हेकिन ये लोग विभक्त जैसे कुछ भी दिखाई नहीं देते।"

वापू मालिश के लिए कुर्सी पर वैठकर ही गये। पैर नहीं धुलवाये। वापू की जाँच की गयी। कमजोरी तो बढ़ती ही जा रही है। शा। बज वाथ में पहुँचे। वाथ में गिरे, तो सिर पर ठंढे पानी का टावेल रखा गया। अब से बाथ में हम दो-दो व्यक्ति साथ रहते हैं। पहले में और भाई साहब थे, फिर नुश्रीला बहन आयीं। वापू कह रहे थे कि कल जैसे चकर नहीं आते। सिर ठंढा रखने के कारण ही ऐसा हुआ हो। वजन किया, तो १०० ही हुआ, क्योंकि अब पानी पेट में ही रह जाता है।

## पचपन करोड़ देना तय

स्थानीय मुसलमान भाइयों ने बताया कि शहर की हालत नुधर रही है। बापू ने कहा: "जो कुछ करें, सोच-समझ कर ही करें और वैसा ही कहें। मुझे फुसलाने के लिए कुछ भी न करें।" बापू यह भी कह रहे थे कि मुझे कल की अपेक्षा आज बहुत अच्छा लगता है।

यह भी खबर मिली कि मन्त्रिमण्डल ने पाकिस्तान की ५५ करोड़ खबा देना तब कर लिया है।

आज तो एनिमा की पहले से ही तैयारी कर रखी थी, जिससे बापू जब कहें, तभी तुरत वह दिया जा सकें और उन्होंने ठीक २ यजे एनिमा होने को कहा भी।

लगभग सारा दिन चाप् के आसपास ही बीता है। ४ बने हम लोग भाषण का अनुवाद करने के लिए गये। विरलाजी ने कहा कि "आज के भाषण का सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिल सकता। जो उन्छ हो रहा है, सिर्फ बाप् को रहा करने के लिए ही। मैं तो बाप् से कहता ही हूँ कि मैं निर्फ आपको खुश करने के लिए ही खादी पहनता हूँ। खादी में मेरी निष्टा नहीं; अगर निष्टा रलता, हो मिल क्यों चलाता?" शहर में विभिन्न स्थानों में सभाएँ हो रही हैं। आज प्रार्थना के समय में और सुशीला वहन प्रार्थना-प्रवचन का अनुवाद करती रही, इसलिए हम लोग प्रार्थना में पाँच मिनट देर से पहुँचे। प्रार्थना तो अन्य लोगों ने शुरू कर ही दी थी।

#### यज्ञ का स्पष्टीकरण

प्रार्थना के वाद वापू खाट पर लेटे ही लेटे वोले। वह प्रार्थना-स्थल तक सुनायी पड़ता रहा। वापू ने निम्नलिखित भाषण किया:

"भाइयो और वहनो ! मुझे आशा नहीं थी कि आज भी में वोल सक्ँगा । लेकिन यह सुनकर आप खुश होंगे कि कल मेरी आवाज में जितनी शक्ति थी, आज उससे ज्यादा शक्ति महसूस करता हूँ । इसका मतलव तो यही लगाया जायगा कि ईश्वर की बड़ी कृपा है । चौथे रोज मुझमें—जब-जब मैंने फाका किया है—इतनी शक्ति नहीं रहती; लेकिन आज तो है । मुझे उम्मीद है कि अगर आप सब लोग आत्मशृद्धि का यज्ञ करते रहेंगे, तो बोलने की मेरी शक्ति आखिर तक बनी रह सकती है । मैं इतना तो कहूँगा कि मुझे किसी प्रकार की जल्दी नहीं है । जल्दी करने से हमारा काम नहीं बनता । मैं परम शान्ति में हूँ । मैं नहीं चाहता कि कोई अधूरा काम करे और मुझे सुना दे कि ठीक हो गया है । सारा-का-सारा काम जब ठीक होगा, तभी सारे हिन्दुस्तान में ठीक होगा । इसलिए में समझता हूँ कि अब इर्द-गिर्द में, सारे हिन्दुस्तान में और सारे पाकि-स्तान में शान्ति नहीं हुई, तो मुझे जिन्दा रहने में दिलचरणी नहीं है । यही इस यज्ञ का अर्थ है।"

वापू ने इतने शन्द कहे । आवाज वहुत ही क्षीण थी और एक-एक शन्द पर श्वास चढ़ रहा हो, ऐसा माऌ्म पड़ता था ।

### हिन्दुस्तान का कद्म

बाद का भाषण सुशीला बहन ने पढ़ सुनाया । वापू ने इसे अंग्रेजी में लिखवाया था, जिसका यों अनुवाद है:

"किसी जिम्मेदार हुकूमत के लिए सोच-समझकर किये हुए अपने किसी फैसले को वदलना आसान नहीं होता । फिर भी हमारी हुकूमत ने—जो हर माने में जिम्मेदार हुकूमत है—सोच समझकर और तेजी से अपना तय किया हुआ फैसला बदल ढाला है। उसे कस्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कराची से लेकर आसाम की हद तक सारे मुल्क को मुवारकवादी देनी चाहिए।

"में जानता हूँ कि दुनिया के सभी लोग कहेंगे कि ऐसा वड़ा काम हमारी हुक्मत जैसी वड़े दिलवाली हुक्मत ही कर सकती थी! इसमें मुसलमानों को सन्तुष्ट करने की वात नहीं है। यह तो अपने-आपको सन्तुष्ट करने की वात है। कोई भी हुक्मत, जो वहुत वड़ी जनता की प्रतिनिधि है, वेसमझ जनता से तालियाँ पिटवाने के लिए कोई कदम नहीं उठा सकती। जहाँ चारों तरफ पागलपन फैला हुआ हो, वहाँ आपके वड़े-से-बड़े नेता वहादुरी से अपना दिमाग ठंदा रखकर जो जहाज चला रहे हैं, उसे क्या वे हूवने से न वचायें?

"हमारी हुक्मत ने यह कदम क्यों उठाया ? इसका कारण मेरा उपवास था। उपवास से उनकी विचारधारा ही बदल गयी। उपवास के विना वे, कान्न उनसे जितना करवाता—उतना ही करानेवाले थे। मगर हिन्दुस्तान की हुक्मत का यह कदम सच्चे मानों में दोस्ती बढ़ाने और मिठास पैदा करनेवाली चीज है। इससे पाकिस्तान की भी परीक्षा हो जायगी।

"नतीजा यह आना चाहिए कि न सिर्फ करमीर का, बिल्क हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जितने मतभेद हैं, उन सबका बा-इजत आपस में फैसला हो जाय। आज की दुरमनी की जगह दोस्ती ले ले। न्याय कान्न से बढ़ जाता है।

"अंग्रेजी में एक घरेल् कहावत है कि जहाँ मामृली कान्न काम नहीं देता, वहाँ न्याय हमारी मदद करता है। बहुत वक्त नहीं हुआ, जब कान्न और न्याय के लिए वहाँ अलग-अलग कचहरियाँ हुआ करती थीं।

"इस तरह देखा जाय, तो इसमें कोई शक नहीं कि हिन्दुस्तान की हुबूमत ने जो किया है, वह सब तरह से ठीक है। अगर मिसाल की जहरत है, तो मेकडॉनल्ड एवार्ड (निर्णय) इमारे सामने है। वह सिर्फ मेकटॉनल्ट का निर्णय नहीं, बिल्क सारे बिटिश मिलिमण्डल का और दूसरी गोलमेज परिषद् के अधिकत्तर सदस्यों का भी निर्णय था। मगर यरवदा के उपवास ने रातोरात वह निर्णय बदल दिया। मुसे कहा गया है कि मैं भारत की हुबूमत को इस देहे जाम के लिए समझाऊँ।

# अन्तिम झाँकी

## मौत से भय नहीं

"में जानता हूँ कि जैसे-जैसे मेरा उपवास लम्बा होता जाता है, वैसे ही वैसे उन डॉक्टर लोगों की चिन्ता बढ़ती जाती है, जो स्वेच्छा से काफी त्याग करके मेरी देखमाल करते हैं। मेरे गुदें ठीक तरह से काम नहीं करते। उन्हें इस चीज का खतरा नहीं है कि मैं आज मर जाऊँगा। मगर उपवास लम्बा चला, तो हमेशा के लिए शरीर की मशीन को जो नुकसान पहुँचेगा, उससे वे डरते हैं।

"भगर डॉक्टर लोग कितने ही होशियार क्यों न हों, मैंने उनकी सलाह से उपवास शुरू नहीं किया। मेरा रहनुमा और मेरा हकीम एकमात्र ईश्वर रहा है। वह कभी गलती नहीं करता। वह सर्वशक्तिमान् है। अगर उसे मेरे इस कमजोर शरीर से कुछ और काम लेना होगा, तो डॉक्टर लोग कुछ भी न कहें, वह मुझे बचा लेगा। मैं ईश्वर के हाथों में हूँ, इसलिए ऐसी आशा करता हूँ। आप विश्वास रखें कि मुझे न मौत का डर है और न अपंग होकर जिन्दा रहने का।

"मगर पुझे लगता है कि अगर देश को मेरा कुछ भी उपयोग है, तो डॉक्टरों की इस चेतावनी के परिणामस्वरूप लोगों को तेजी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इतनी मेहनत से आजादी पाने के बाद हमें वहादुर तो होना ही चाहिए। वहादुर लोग जिन पर दुश्मनी का शक होता है, उन पर भी विश्वास एखते हैं। वे अविश्वास को अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। अगर दिल्ली के हिन्दू, मुसलमान और सिखों में ऐसी एकता स्थापित हो जाय कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में आग भभके, तब भी दिल्ली शान्त रहे, तो मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जायगी।

#### दोस्ती जरूरी

"खुश-किरमती से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान—दोनों तरफ के लोग अपने-आप समझ गये हैं कि उपवास का अच्छे-से-अच्छा जवाब यही है कि दोनों उपनिवेशों में ऐसी दोस्ती पैदा हो कि हर धर्म के लोग दोनों तरफ विना किसी खतरे के आ-जा सकें और रह सकें। आत्म-शुद्धि के लिए इतना तो कम-से-कम होना ही चाहिए। "हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के लिए दिल्ली पर बहुत ज्यादा बोझ डालना ठीक न होगा। भारत के रहनेवाले भी तो आखिर इन्सान हैं। हमारी हुक्मत ने लोगों के नाम से एक बहुत बड़ा उदार कदम उठाया है और उसे उठाते समय उसकी कीमत का खयाल तक नहीं किया। इसका जवाब पाकिस्तान क्या देगा ? इरादा हो, तो रास्ते बहुत हैं। मगर क्या इरादा है ?"

प्रार्थना के वाद वापू खाट पर लेटे हुए थे और कल के जैसे ही आज भी लोग कतार वाँघ दर्शन कर लोटते रहे। वापू सी० एच० भाभा के साथ वातें कर रहे थे।

## संखिया खूँ तो ?

वापू को पेशाय नहीं होती, इसिल्प मीलाना साहय ने जरा हिम्मत करके कहा कि 'पानी के साथ जरा मोसम्बी का रस लें, तो ?…''

"ऐसे में नहीं ले सकता। जरा मोसम्बी के रस के बदले संखिया हूँ, तो क्या होगा? सिर्फ खट्टे नीबू के सिवा कुछ भी नहीं लिया जा सकता। में तो कभी से समझ गया हूँ कि शरीर में कुछ दरार पड़ गयी है। इतना रामनाम करना है।"

विरलाजी कहने लगे: "वृ्षरे अनशनों की अपेक्षा इस बार आपकी तबीयत अच्छी लगती है। इसका कारण तो दिल्ली है।" वापू ने कहा: "नहीं, राम-नाम है।"

आज वापू को पानी नहीं भाता । आज से उनका स्वास्थ्य चिन्ताजनक हो गया है।

हिन्दू, सिल वापू के पास आये, पर उनका असर वापू पर सुछ हुआ हो— ऐसा नहीं दीखता। जवाहरलालजी, जयप्रकाशजी, सुचिता वहन—सभी कहने लगे कि "बातावरण वदल गया है। बहुत-सी सभाएँ हा रही हैं।"

े होश्याजी से यापू ने कहा : "आप सभी सच्चे दिल से काम करें । में कोई इस तरह मर जानेवाला नहीं । हेकिन जो काम करें, होस होना चाहिए।"

रात ९ वजे वापू विस्तर तक चलते हुए पहुँचे । वापू की पेराव की परीजा हर घंटे करते रहने की डॉक्टरॉ ने सलाह दी ।

## अन्तिम झाँकी

#### शारीरिक प्रवृत्ति

सुवह ३॥ वजे जगे। दतवन और प्रार्थना। ३-३५ वजे पेशाव। ४। वजे सादा गरम पानी आठ औंस। ५॥। वजे सोये। "को चिद्री लिखायी। ७ वजे सोये और जगे भी। लेकिन ७। वजे ठीक-ठीक सोये। ८-१० वजे जागे । वातें कीं, वंगाली लिखा । ८॥। वजे मालिश के लिए गये । डॉक्टरों ने जाँच की। क्लंडप्रेशर १७०।१०० है। ९-४० बजे वाथ रूम में नहाने के लिए पहुँचे । पाखाना नहीं हुआ । पेशाव हुई । गरम पानी का वाथ लिया । उस समय सिर पर ठंढे पानी का कपड़ा रखा। ठंढे पानी में वैठे। चक्कर नहीं आ रहे थे। १०॥ बजे वाथ रूम से वाहर आये। वजन लिया गया, १०७ पौण्ड हुआ। १०-३५ वजे सादा गरम पानी आठ औंस। घनश्यामदासजी विरला के साथ १० मिनट वातें। १०-४० वजे देशवंधु गुप्तनी। १०-५५ वजे राजेन्द्रलालजी आये। ११ वजे लेटे-लेटे ही अखवार पढ़ा। ११-५ वजे गोस्वामी गणेशदत्त्वजी, महाराजा घोलपुर, नाभा और पन्ना सिर्फ दर्शनार्थ आये। इस वीच १२ से १ वजे तक पैर में धी मलवाया। २-२० वजे डॉ॰ ढड्ढा ने 'कारिडयो ग्राम' दिया । १२। बजे गरम सादा पानी आठ औंस । १२-३५ बजे मौलाना हिफजुल रहमान, अहमद सैय्यद, डॉ॰ जांफरी और एस॰ एस॰ अन्दुला। १-४० वजे मिट्टी का प्रयोग, १-५५ वजे उसे उतारा। २ वजे गरम सादा पानी आठ औंस । १-२० वजे जवाहरलालजी आये और १-५५ वजे लौटे । २ वजे मृदुला वहन १० मिनट । २-२० वजे एनिमा लिया, दस्त साफ हुआ । २-५० वजे मौलाना साहव, जयप्रकाशजी, प्रभावती वहन, होशियारी वहन ( एक आश्रमवासी वहन ) । ३॥। वजे सादा गरम पानी । ३॥ वजे सुशीला वहन को छेटे-छेटे लिखाया । ४-४० वजे गरम पानी । गरम और ठंढे पानी का ्र संक पेट और नुर्दे पर, पेशाव लाने के लिए शंकरनजी ने प्रयत्न किया; लेकिन सफलता नहीं मिली। ५ वजे प्रार्थना, फिर वापू वाहर से भीतर आये। प्रार्थना लेटे हुए सुन सकें, इसकी व्यवस्था की गयी थी। ५-५० वजे भाभा के साथ ्१० मिनट। ६ वजे गरम सादा पानी आठ औंस। ६-५ वजे से गोस्वामी गणेशदत्तजी और पंजाव-दिल्ली के ३५ भाइयों के साथ १५ मिनट वातें । ६-२० जवाहरलालजी, जयरामदासजी, राजकुमारी वहन । १५ मिनट जवाहरलालजी

के साथ, १० मिनट राजकुमारी बहन और उसके बाद खेर साह्य और महाराज फरीदकोट । ७-१० बजे छेटे । ८-१० बजे गरम सादा पानी आट औंस, 'साइस्ट्रेड' की एक पुड़िया १० बेन की ली । ८ बजे शंकररायजी, राममनीहर लोहिया । ८-१० बजे सुचिता बहन और शाहनबाज साहब । ९ बजे बिन्तर पर छेटे । तेल मलबाया । इस तरह दिन तो बीता ।

फिर भी तवीयत तो अच्छी है ही नहीं, हृदय भी दिगड़ने रूमा या। कदाचित् आज रात से खतरनाक हारूत शुरू हो जाय, तो कुछ कहा नहीं जा सकती। प्रभु को जैसा मंजूर होगा, वैसा ही होगा!

#### सिख-प्रतिनिधि-मण्डल

७ वजे शाम को सिखों का जो प्रतिनिधि-मण्डल लेकर गोस्वामी गणेशदत्तजी आये थे, उनके साथ निम्नलिखित वातें हुई। गोस्वामीजी ने कहा : "जो दो दिनों में वातावरण में फर्क हो गया है, वह कैवल आपकी तपश्चर्या है। ये सब आपकी सेवा में हाजिर हैं। सबका कहना है कि हम वाणी और कमें से ईश्वर को साक्षी करके कहते हैं कि हम मिलकर रहेंगे, किसी प्रकार की अशान्ति नहीं होने देंगे। करोल्याग के आर० एस० एस० के नेता भी आये हुए हैं। अब आप बत पूर्ण कीजिये।"

वापू: "आप पहते हैं, वह लिख दें और दस्तखत दे दें, इतना ही कहूँगा।" आत्मासिहजी (सिख): "हमारी खुशकित्मती है कि आपका जनम हमारे यहाँ हुआ है। अगर हमारे मुक्त में कुछ भी हो जाय और हमें अपनी जिन्दगी भी देनी पड़े, तो भी इस कलंक को नहीं कमने देंगे। जो सेवा आप माँगंगे, हम देंगे।"

वापू: "मुससे कहते हो कि छोड़ो, लेकिन एकाएक यह मत नहीं छोड़ें गा। वहस करना नहीं चाहता। इस तरह सव छोग आते ही रहते हैं। देखता हूँ आपको धीरज रखना है। ईस्वर मुसे वचाना चाहेगा, तो कोई नहीं उटा सबता। मुसे अभी असर नहीं होता कि अभी छोड़ें । में पानी तो खाता ही हूँ। पानी की इतनी वरदास्त करें, तो बड़ा खुराक है। में झांति ने पड़ा हूँ। अभी बवाब वहस करना नहीं चाहता।"

# मृत्युज्ञाय्या के वचन

: 36:

बिरला-भवन, नयी दिल्ली १७-१-<sup>१</sup>४८

## व्यर्थ न बैठें !

३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना । प्रार्थना से पहले दतवन आदि तो रोज की तरह ही हुए। प्रार्थना के बाद बापू चलकर ही भीतर आये। वे कह रहे ये: "आज तो कल से भी अधिक शक्ति मालूम पड़ रही है। आप लोगों की अपेक्षा कितना सारा खाता हूँ ? पानी में भी एक तरह का खुराक ही रहता है।"

अन्दर शंकरनजी, होशियारी बहन और मुन्नालाल भाई वैठे थे। ये सव तनकर वैठे थे, इसलिए वापू कहने लगे: "लगता है, तीनों महर्षि वैठे हैं।" होशियारी वहन से कहने लगे: "क्मी भी व्यर्थ नहीं वैठना चाहिए। आखिर हाथ तो हिलाना ही चाहिए।"

### विरलाजी को आशीर्वचन

वापू ने हम लोगों से सोने की लिए कहा, क्योंकि रात में जागना पड़ता है। वे सुबह खुद्यमिजाज ही थे। रिचर्ड को पत्र लिखवाया और फिर सो गये। फिर ८ बजे घनश्यामदासजी आये। उनके साथ स्फूर्ति के साथ बातें कीं।

धनश्यामदासजी: ''मुझे बंबई जाना है। लेकिन जैसे यमराज ने सावित्री को आशीर्वाद दिया कि 'पुत्रवती भव', वैसे ही आप भी मुझे यह आशीर्वाद दीजिये कि 'तुम्हारी वाणी सच्ची हो'।"

बापू: "सर्वथा निर्दोष तो ईरवर ही हो सकता है। और उपवासों में तो लगता था कि कब छूटें। कलकत्ते में भी कुछ ऐसा ही था, फिर भी मैं निश्चल दर्भ. हूँ, सो वैसा करता तो नहीं। मगर ऐसा लगता था कि यह आदमी । भुछ खबर लाया होगा, तो उपवास छूट सकता है। लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं लगता। छूटेगा, तो अच्छा लगेगा, आखिर उपवास करने में कुछ मजा तो है नहीं। पर मन में यह नहीं होता कि चलो, घनश्यामदास आया है, उपवास छूटने की कुछ वातें लाया है क्या ? मृदुला आयी थी और पूछती थी

कि 'पंजाय में क्या करूँ ?' मैंने कहा, वहाँ सबसे कहो कि इस तरह यह उपयानं छूट नहीं सकता। सबको समझा दो कि हम अच्छे रहेंगे, तो वाकी सब अच्छा हो जायगा। दिल्ली को काफी साफ होने की जलरत है। दिख्ली में छुछ (पुलिस का बन्दोबस्त) करना ही न पड़े, तो बड़ा आसान हो जायगा। आज हिन्द का कारोबार सुख गया है। मुझे अट्टट धेर्य है। काम भी काफी कर लेता हूँ। अभी-अभी 'हरिजन' के लिए लिखवाया!"

धनस्यामदासजी : "रंधावा (आई० जी० पी०) से कल वाते हुई । उन्हेंने कहा कि कल शहर का बाताबरण काफी बदल गया है।"

बापू: "रंघावा से कही कि वह विना पक्षपात से काम है, तो बहुत अवा उठेगा। सबको शक है कि वह पक्षपात से काम हेता है। वह बात सच्ची है या नहीं, में नहीं कह सकता।"

विरलाजी: "आज किसीको भी निष्यक्ष कहना कटिन ही है। मेरे दिल की भी यही हालत है। इतना दर्द हुआ है, पाकिस्तानबाले इतनी गालियाँ देते हैं कि कानों में से कीड़े निकल पड़ें। उन पर से लोगों का विस्वान ही उट गंग है। गुस्ते में कुछ विचार ही नहीं सुराता।"

बापू: "तो क्या पंजाय में जो होता है, वह निष्यक्ष है ?"

विरताजी: "कुर्वान अली का आज का" "निणश्चपात है। अपने भी के लिए भी जातिबाद बुरा है। सोचने पर सब कुछ नमश में आता है, ग्रह्से में नहीं।"

वापूः "तो ठीक है। आपको भी करना चाहिए। उपवास हक्त है, पर परिणाम अच्छा आ रहा है। मैं इत्ते छोड़ दूँ, तो यद परिणाम पर्व रक जायगा।" में पेशाव कम होना और नींद का बढ़ जाना अच्छा नहीं है। फिर विलक्कल न सोकें, तो वह भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। मगर मैं भगवान् पर कितना भरोसा रखता हूँ! अगर हृदय से नाम लेता हूँगा, तो गुर्दे का कार्य अपने-आप सुधर जायगा।"

विरलाजी: "मेरा दिल तो यहीं पड़ा है। यहीं रहना भी चाहिए। कल स्यामाप्रसाद ने कहा, तो यह विचार हुआ कि जाऊँ—वादा किया था, इसलिए और सरदार का चेहरा—उस दृढ़ आदमी का चेहरा—दीन हो गया, इसलिए उन्होंने भी फोन से कहा कि आ सकते हो, तो आ जाओ। दुःख तो भरा ही था! कहा, 'अभी भी उपवास क्यों चलता है?' मैंने कहा: 'उपवास लंबा नहीं चलेगा, ऐसा मानता हूँ, तो भी यहाँ रहना अच्छा लगता है'।"

# विचार-शुद्धि वड़ा काम

वापू: "यही एक चीज थी, जिसका पाकिस्तान गलत फायदा उठा सकता था। ५५ करोड़ देने से भारत की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी है। अब उन्हें लड़ना हो, तो एक भास्म बच्चा भी समझेगा कि वे भारत के पैसे से लड़ रहे हैं। आखिर कितने दिन लड़ेंगे ?

''तुम जाओ, यहाँ व्रजमोहन तो है ही। काम चलता रहेगा। जहाँ जाओ, यहाँ शुद्धि का काम तो होता ही है। नहीं तो विचार करने की बात है ही नहीं। विचार-शुद्धि भी बड़ा काम है।"

विरलाजी: "काम तो ईश्वर करता ही है। वह अपने-आप होता रहता है। मगर मनुष्य को लगता है कि मैं भी कुछ करता हूँ।"

े विरलाजी ने निचकेता और यमराज की कथा बतलाते हुए कहा कि "निचकेता उसके दरवाजे पर अनशन कर रहा था, तो उससे यमराज भी घवरा उठे। फिर एक महात्मा जिसके यहाँ अनशन करते हों, बतलाइये, उसे कितनी चिन्ता होगी ?"

इसी तरह वातचीत चल रही थी कि राजकुमारी वहन आयीं, जिससे वातें वंद हो गयीं। मालिश के बीच विधान वाबू, डॉ॰ जीवराज काका, डॉ॰ कर्नल ढड्ढा चगैरह ने वापू की जाँच की। उनका कहना था कि "बापू सिर्फ दो औंस संतरे का रस लें, तो काफी है। अब शहर की हालत भी सुधर गयी है।" बापू ने कहा: "ऐसा करूँ, तो मुझे २१ दिन विताने की इच्छा है।" मुझीला बहन ने इनकार किया। अगर रस टेने के लिए छोग विवश करें, तो कदाचित् वापू आमरण अनशन ही गुरू न कर दें।

१०॥ वजे वापृ वाथ में आये। मैंने और भाई साहव ने उनी स्तान कराया। वाथ में सुझीला वहन ने (विरला-हाउस में रिचर्ड नामक एक यूरी-पियन रोगी को टाइफाइट होने पर उन्हें वाप् की सेवा-ग्रश्न्या में जिल कमरे में रखा था, वह) एक कमरा विरलाजी के पास से माँगने की वाप् से आशा चाही। वापू ने कहा: "हम तो इतने हिस्से से आगे वढ़ ही नहीं सकते।" १०॥। वजे वाप् धृष् में आये। सुझीला वहन कार्यव्यस्तता के कारण कर्भा-कभी पेशाय भाषना या जाँचना भूल जातीं। लेकिन वाप् उन्हें समय-समय पर याद दिला देते थे।

#### शुभ लक्ष्ण

स्थानीय मौलाना लोग आये। उन्होंने कहा: "शहर की हालत बहुत हो मुधर गयी है। यहाँ के जो मुसलमान भागकर कराची चले गये हैं, उनका तार आया है कि हम प्रार्थना करते हैं, आप सफल हों। हम लोग वहाँ आने के लिए छटपटा रहे हैं। कब आयें?"

वापू ने कहा : ''इसे बहुत अच्छा रुक्षण माना जा सकता है । अगर ये लोग दिल्ली आकर रह सकें, तो मैं उसे सच्ची परीक्षा समझ्ँगा ।''

१२ वजे मिट्टी का प्रयोग किया । फिर एनिमा की तैयारी की गर्या । वाष्ट्र ने आज एनिमा लिया । आज अधिक मल नहीं निकला । गर्म और टंडें पानी से गंक किया गया । मीलाना साहव आये थे । वे कह रहे थे कि आज झाम तक अनक्षन छुड़वाना है । बहर की हालत काफी सुधर गर्या है । बापू ने गात झतें रखी हैं । इन पर सभी प्रतिनिधि इस्ताधर कर दें, तभी अनक्षन हुट सकता है । बापू को आज अस्पन्त वेचेनी हैं ।

#### काँटों का ताज

सब्बी मण्डी के ध्यापारी आये । उन्होंने कहा : ''हम लोगों ने अपनी दूकारी पर से मुसलमानों का फल देना रकवा दिया था । किन्तु आल है उन लोग अपनी दूकानें सभीके लिए खोल दे रहे हैं, जो चाहे, वह आकर ले जाय।"

इसी समय एक करण दृश्य उपस्थित हो गया। क्षणभर मुझे अपने प्रति तिरस्कार हुआ कि अगर मैं चित्रकार या फोटोग्राफर होती तो ? उस समय जवाहरलालजी आये हुए थे। वापू की (मन और श्रीर की) वेचैनी देख इनकी आँखों से आँसुओं की धाराएँ वह पड़ीं। चुपके से दूसरी ओर मुँह करके उन्होंने उन्हें छिपा लिया—पोंछ लिया। उनकी छत्रछाया में आजाद हिंद में आजादी लानेवाले की यह दशा देखना उनके लिए असहा ही हो उठा होगा! वातावरण इतना करण था कि उसके लिखने के लिए शब्द ही नहीं हैं। 'काँटों का ताज' कहा जाता है, वह सचमुच ठीक ही है।

#### सन सर्वोपरि

चार वजे वापृ ने भाषण लिखवाना शुरू किया। ४॥ वजे अन्दर आये। राजेन्द्रवाब् आये। उनके साथ निम्निलिखत वातें हुई: ''जितने प्रतिनिधि हों, मुझे सही करके दें। में उन्हें घोषित कर दूँगा। जवानी वात मैं निकम्मी समसता हूँ, लिखी हुई चीज को ही मानता हूँ। मान लीजिये कि वहाँ के आश्रित लोग आयं और वीच में ही मार डाले जायँ तो? अगर वे दिल्ली आ सकते हैं, तो वाहर क्यों न जायँ? आज जब मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जाता, इससे ज्यादा में क्या समझूँ? पाकिस्तान में पागलपन हो रहा है, तो क्या हम भी पागल वनें ? मुझे मरना होगा, तो मल्या। मन की सादी स्थित डॉक्टर नहीं ज्ञान सकते। मन सवींपिर है। मेरी परवाह किसीको नहीं करनी चाहिए। हम सही करते हैं या नहीं, इतना ही देखना है। हम शुद्धि करते हैं या नहीं ? फाका अर्थ हम जाग्रत् वनें, यही है। अवस्य ही अव डॉ० विधान घवरा गया है। उसने मौलाना को कह दिया है। मगर मैं नहीं चाहता कि कोई अपने को धोसे में डालकर फाका छुड़वाये। अगर ऐसा होगा, तो हालत और भी विगड़ जायगी।"

इसके वाद हम लोगों ने प्रार्थना-प्रवचन का अनुवाद किया । ५ वजे प्रार्थना हुई । इस वीच सभी नेता विभिन्न दलों को समझा रहे हैं, नमाएँ हो रही हैं। वेचारे राजेन्द्रवाच् कांग्रेस के प्रधान हैं, इसलिए उन्हें इतना नारा काम और चिन्ता रहती है कि खुद उनकी तबीयत खराव होने लगी है। फिर भी वे पृ० वापू के अनन्य भक्त हैं। अतः चूँकि बापू ने दलील करने के लिए मना कर दिया है, इसलिए अब वे स्वयं काम कर दिखलायेंगे, तभी भेन लेंगे।

#### पाँचवाँ दिन

पाँच बजे बापू ने विस्तर पर छेटे-छेटे ही प्रार्थना मुनी। फिर स्वयं बढ़ी ही धीमी आवाज में तीन मिनट तक निम्नलिखित भाषण किया:

"माइयो और बहनो ! ईश्वर की कृपा है कि आज उपयास का पाँचवाँ दिन है, तो भी मैं वगैर परिश्रम के आपको दो शब्द कह सकता हूँ । जो मुझे कहना है, वह तो लिखवा दिया है। इसे प्रार्थना-सभा में मुझीला वहन सुना देंगी।

"मुझे इतना कहना ही है कि जो भी कुछ आप कहें, उसमें परिवृण् शिक होनी चाहिए। अगर वह नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरा रायाल रखें कि इसे कैसे जिन्दा रखा जाय, तो बड़ी भारी गलती करेंगे। मुझे जिन्दा रखना या मारना किसीके हाथ में नहीं है। वह सिर्फ ईस्वर के हाथ में है। इसमें नुझे शक नहीं और किसीकों भी नहीं होना चाहिए।

### अहिंसा के नियम

"दस उपवास का मतलय यह है कि अन्तःकरण स्वच्छ हो और जाग्रत हो—ऐसा करें। तभी सबकी भलाई है। मुस पर दया करके आप बुस न कीलिये। जितने दिन उपवास के काट सकता हूँ, काहूँगा। ईस्वर की इन्छा होगी, तो गर जाऊँगा। में जानता हूँ कि मेरे बहुत-से मित्र दुर्ग्या है और सभी कहते हैं कि आज ही उपवास क्यों न छोड़ा जाय है किन्तु आज मेरे पान ऐसा कारण नहीं है। वह मिल जाय, तो न छोड़ने का आग्रह न करूँगा। अहिंगा का नियम है कि मर्यादा पर कायम रहना चाहिए। अनिमान नहीं करना चाहिए। नम्न होना चाहिए। में जो हुछ कर रहा हूँ, उपमें अनिमान नहीं है, हुद प्यार से कह रहा हूँ। ऐसा जो जानता है, वहीं रहनेदाला है।"

कहते-कहते जो भकान यह रही भी, बह भी माहक पर स्वह सुनाई वहने रुमी । बाद का लिखित नग्देश इस प्रकार है :

#### आध्यात्मिक उपवास का लक्ष्य

"में पहले भी कह चुका हूँ और आज फिर दोहराता हूँ कि फाके के दवाव से कई वार्ते कही जाती है और फाका खतम होने के वाद मिट भी जाती हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ, तो वहुत बुरी वात होगी। ऐसा कभी होना ही नहीं चाहिए। आप्यात्मिक उपवास एक ही आशा रखता है और वह है, दिल की सफाई! मगर दिल की सफाई ईमानदारी से की जाय, तो जिस कारण से वह की गयी, उसके मिट जाने पर भी सफाई नहीं मिटती। किसी प्रियंजन के आगमन के उपलक्ष्य में कमरे में सफेदी की जाती है, तो उसके आकर चले जाने पर भी वह मिट नहीं जाती। यह तो जड़ वस्तु की वात है। कुछ अर्से वाद सफेदी मिटने लगती है और फिर से उसे करवाना पड़ता है। लेकिन दिल की सफाई तो एक दफा हो गयी, तो मरने तक कायम रहती है। फाके का दूसरा कोई योग्य मकसद नहीं हो सकता।

#### दिल की वात

"राजा-महाराजा और आम लोगों के तारों का देर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से भी तार आ रहे हैं। वे अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान के दोस्त और छुभचिन्तक की हैसियत से में पाकिस्तान के रहनेवालों और जिन्हें पाकिस्तान का भविष्य वनाना है, उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनका विवेक जाग्रत न हुआ और अगर वे पाकिस्तान के गुनाह को कवूल नहीं करते, तो वे पाकिस्तान को कभी कायम नहीं रख सकेंगे। इसका यह मतल्व नहीं कि में यह नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान के दोनों टुकड़े अपनी-अपनी खुशी से फिर से एक हों। मगर में यह साफ करना चाहता हूँ कि जवर्दस्ती से उसे मिटाने का को खयाल तक नहीं आ सकता। मैं उम्मीद रखता हूँ कि मृत्युशय्या पर पड़े मेरे ये वचन किसीको नहीं चुभेंगे।

ंमें उम्मीद रखता हूँ कि सब पाकिस्तानी समझ जायेंगे कि अगर कमजोरी की वजह से या उनका दिल दुखाने के डर से में उनके सामने अपने दिल की सची बातें न रखूँ, तो मैं अपने प्रति और उनके प्रति झुठा सावित हो जाऊँगा। अगर मेरे हिसाब में कुछ गलती हो, तो मुझे बताना चाहिए। मैं बादा करता

शाम को लगभग एक लाख आदिमयों की भीड़ आयी, जो ये नारे लगा रही थी: 'हिन्दू-मुसलिंम भाई-भाई, गांधीजी जिन्दाबाद!' हम लोग बाहर देखने के लिए गये। वहाँ दो पार्टियाँ वन गयी थीं। एक 'माई-माई' की थी, तो दूसरी 'मारो, काटो' कहती रही। झगड़ा हुआ। हम लोग बरामदे में आ गये। पंडितजी ने अपनी लाक्षणिक शैली में रसभरा और चूमता हुआ माषण दिया।

सात बजे लार्ड माउण्टवैटन लेडी माउण्टवैटन के साथ आये। उन्हें देख वापू ने वड़ी कठिनाई से हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और अत्यन्त धीमे स्वर में बोले: "तुम्हें मेरे पास लाने के लिए उपवास आवश्यक है (It Takes a fast to bring you to me.)।'

उनके साथ वातचीत ठीक हुई, लेकिन अगर वापू की सात शर्ते मंज्र हों, तभी वे उपवास छोड़ने को राजी हैं।"

#### सभी जान दे देंगे

आज तो वापू की वेचैनी वढ़ती ही जा रही है। उन्होंने भजन गाने के लिए कहा। 'श्री रामचन्द्र कृपाछ भज मन' और गीता का १२वाँ अध्याय भी सुनने की इच्छा व्यक्त की। इसलिए वह भी सुनाया गया। यह सब हो जाने के बाद दो मिनट जयरामदासजी के साथ बातें कीं।

९ वजे विस्तर पर लेटे। तेल की मालिश हुई। आज राजेन्द्रवावू वहाँ वड़ी मेहनत से लोगों को समझा रहे हैं। वापू ने हम लोगों को स्चित कर दिया था कि राजेन्द्रवावू के यहाँ से कुछ भी सन्देश आये, तो चाहे जब मुझे जगाओ। प्यारेलालजी आये, तो वापू गाढ़ निद्रा में थे। उन्होंने कहा: "सभीने वापू की सात शतों पर हस्ताक्षर करना मंजूर कर लिया है और अगर कुछ हुआ, तो सभी अपनी जान दे देंगे।" लेकिन वापू ने अभी धैर्य रखने के लिए कहा और सो गये।

आज के वातावरण से ऐसा लगता है कि अब वापू का अनशन अधिक लम्बा न होगा । कदाचित् कल सुबह तक अनशन छृट जाय । लेकिन अब तो घड़ी-घड़ी, पल-पल जी घवड़ा रहा है । आज वाषू ने नींद में ∕द्यै विचेन होते। हुए कहा : ''चलो, अब विस्तर पर लेटें ।'' रात में घड़ी-घड़ो शुक्रना पड़ता था ।

#### शारीरिक स्थिति तथा प्रवृत्ति

३॥ वजे वापृ जग गये । दतवन किया, पेशाव की । प्रार्थना और फिर मुशीला वहन को लिखवाया । आश्रम के पत्र पढ़े । ४॥ वजे गरम सादा पानी आठ औंस । ५-२४ वजे सोये । ६-५५ वजे जंग । लेटे-लेटे ही मृदुला वहन के साथ वार्ते की । ७-२० वर्जे उठे । नाक साफ की । फिर विद्येन भाई को लिखवाना ग्ररू किया । ७॥ वजे तक लिखवाया । ७-२५ वजे गरम सादा पानी आठ औंस । ७-४५ के बाद सोये और ८-३५ वजे जारो । घनद्यामदासजी, त्रजमोहनजी विरला के साथ वातें कीं। ८-५५ वजे राजकुमारी वहन आयीं । ९ वजे गरम सादा पानी आठ औंस । फिर मालिश के िए उठे । ९। यजे विधान वावू, टॉ॰ जीवराज काका, टॉ॰ कर्नल दहा धीर मुझीला वहन ने जाँच की । क्लडप्रेशर १८४।१०४ था । १०-३५ वर्ज मालिश के याद वाथ में गये। ११-५ वर्जे स्नान पूरा हुआ। वजन लिया गवा, १०७ पीण्ड हुआ । ११-७ वजे गरम सादा पानी आठ औंस । ११-२७ वजे नवाव संघमिन और नवाव सिदाकतअली खाँ आये। ११-३८ वजे सर पहासिद्जी आये। ११॥ वजे मिट्टी का प्रयोग, धी मलवाया । १२॥ वजे मिट्टी उत्तारी । दहावटपुर की बहुनों, राममनोहर लोहिया और वामुदेव जन्ना एक हजार हस्ताक्षर ठेकर आये। १॥ वजे गरम सादा पानी आठ औंस । २-२८ वजे पेसाव की। २॥ वजे जाँच के लिए रक्त लिया गया । २-५० वजे मीलाना साह्य, बारदोलोई, विरादेवी आयीं । ३ वजे गरम पानी आठ औंस 'साईट्रेट' के साथ । ३-५ वजे जवाएरलालजी। आये । ३॥ वजे पेशाव के लिए उटे । ४-४० वजे भीतर आवर सी गये । ४-५० वजे गर्ग पानी आठ और । ५ वजे हैंटे हेंटे ही दीते । आदाज क्रमजोर भी । ५-५० वजे गरम पानी सादा आट औंस—दो-चार भूँद नीव के माध । इसके बाद राजेन्द्रवाबू , इंकररावजी, सत्यनागयण विनम्। आये । पेटाइ की । ८-३५ वजे गरम पानी नीवृ के बूँदों के साथ आठ बींस । उनसे पहले आर्थर गर. किंदवरें, उनकी भाभी, तहकियाँ वर्गरह आयी भी। ६-५५ दरे

#### अन्तिम झाँकी

रंधावा आये। ६॥ यजे जवाहरलालजी श्रीये ि७-५ वजे लार्ड और लेडी माउण्टेनैटन आये। ८-३५ वजे भजन गवाया और गीता के १२वें अध्याय का पाठ कराया। ९ वजे बिस्तर पर पहुँचे। तेल मलवाया। वेचैनी बढ़ती ही जा रही थी।

# क्रोध नहीं, मोह नहीं !

: 20:

बिरला-भवन, नयी दिख्ली १८-१-'४८

३॥ वजे नियमानुसार प्रार्थना । प्रार्थना के वाद वापू विस्तर से कमरे तक चलकर ही गये । अन्दर आकर गरम पानी लिया और लिखनाना ग्रुक्त किया, जो निम्नलिखित हैं । वीच-वीच में थक जाते थे, इसलिए आँखें वन्द कर पड़े रहते थे । लेख का शीर्षक है—'कोध नहीं, मोह नहीं !'

### 'हरिजन'

एक भाई लिखते हैं: "उर्दू हरिजन के वारे में आपका लेख देखा। यदि वह आपका लेख न होता, तो मैं यही समझता कि किसीने बहुत ही क्रोध में लिखा है। जीवनजी भाई ने जो कुछ लिखा है, उससे सिर्फ यही सावित होता है कि लोगों को उर्दू लिपि में हरिजन की जरूरत नहीं है। पर आप उसके कारण 'नागरी हरिजन सेवक' को क्यों वन्द करें ? क्या आप समझते हैं कि पहले 'हिन्दी नवजीवन' निकालते थे (उर्दू नहीं), तो कोई गुनाह करते थे ? उसके वाद भी 'नागरी हरिजन सेवक' निकलता रहा। पर आपने 'उर्दू हरिजन' उस समय नहीं निकाला।

"अगर आपने 'उर्दू' और 'नागरी' 'हरिजन' केवल हिन्दुस्तानी का प्रचार करने के लिए निकाले होते, तो बात ठीक भी थी। पर नागरी 'हरिजन सेवक' पहले से ही निर्वल रहा है। उसमें घाटा हो, तो आप भले ही बन्द करें। आपने 'नागरी हरिजन' वन्द करने की जो चेतावनी दी है, उसमें मुझे एक प्रकार का वलात्कार दीखता है। "क्या 'अंग्रेजी हरिजन' से भी ज्यादा 'नागरी हरिजन सेवक' ने गुनाह किया है ? सच वात तो यह है कि पहले अंग्रेजी का 'हरिजन' वन्द हो जाना चाहिए । पर होता यह है कि अंग्रेजी के 'हरिजन' को जितना महस्य मिलता है, उतना दूसरे संस्करणों को नहीं।

"यह कितने बढ़े दुःख की बात है कि आप अपने प्रार्थना-प्रवचन हिन्दुस्तानी में देते हैं, पर उनका सारांश आपके दपतर में अंग्रेजी में रहता है। फिर उसका उल्था नागरी और उर्दू 'हिरजन' में उपता था—यह कहकर कि अंग्रेजी से अब तो यह नहीं लिखा रहता, शायद अब सीधा हिन्दुस्तानी में ही लिया जाता हो।

"आपने कई वर्ष पहले लिखा था कि जहाँ तक सम्भव हो, आप केवल गुजराती में या हिन्दुस्तानी में ही लिखेंगे और उसका अनुवाद अंग्रेजी में होगा। पहले ऐसा चला भी, लेकिन बाद में यह सिल्सिला शिथिल हो गया।

"मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप 'अंग्रेजी हरिजन' वन्द कर दें और दूसरे संस्करण जारी रखें।"

#### शब्द का सही प्रयोग

वाप्: "जो वात वाकई सही है, वह अगर कही जाय, तो उसे होध मानना. शब्द का सही प्रयोग नहीं होगा । क्रोध में आदमी वेतुका काम कर लेता है। अगर 'उर्दू हरिजन' वन्द करना पड़ा, तो साथ-साथ नागरी भी वन्द करना लाजिमी यानी आवश्यक हो जाता है। लाजिमी वात करने में होध फैंसा ? जिसे में लाजिमी समझँ, उसे दृखरे न भी समझें—जैसे इस पत्र के लेखकों पर—इससे मुझे क्या ? हम जिसे लाजिमी मानें, वही सारा जगत् भी माने—ऐसा होना जरूरी नहीं। हर चीज के कम-से-सम दो पहलू होते ही हैं।

# नागरी के साथ उर्दू

"अब यह बताना रहा कि एक को छोहूँ या दोनों को ! यह ठीक है कि अब मैंने नागरी में 'नवजीवन' निकाला और 'हरिकन' निकालना छुठ किया, तय दो लिपियों की चर्चा नहीं थी । अगर थी, तो मुखे उत्तका पटा नहीं था।

"वीच में ख़॰ भाई जमनातालकी की इच्छा ने हिन्दुलानी प्रचारनामा

कायम हुई। इससे 'उर्दू रिसाला' निकालना लाजिमी हो गया। अब माना कि 'उर्दू रिसाला' वन्द हो और नागरी निवलता रहे, तो यह मेरी निगाह में बढ़ा ही अनुचित होगा। क्योंकि हिन्दुस्तानी प्रचार-समा की हिन्दुस्तानी का अर्थ यह है कि वह जैसी नागरी लिपि में लिखी जाती है, वैसे ही उर्दू लिपि में भी लिखी जा सकती है।

"इसलिए जो अखवार दोनों लिपियों में निकलना था, उसे वैसे ही निकलना चाहिए। वह भी एक ऐसे मौके पर, जब कि हिंद के लोग चारों ओर से कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिन्दी ही है और वह नागरी लिपि में ही लिखी जाय। यह विचार ठीक नहीं है—यह वताना मेरा काम हो जाता है। यह दलील अगर ठीक है, तो मेरा कर्तव्य हो जाता है कि में नागरी लिपि के साथ उर्दू लिपि भी रख़ँ; और न रख सकूँ, तो मुझे उर्दू 'हरिजन सेवक' के साथ नागरी 'हरिजन-सेवक' का भी त्याग करना चाहिए।

#### नागरी सर्वोत्तम

"लिपियों में में सबसे आला दरजे की लिपि नागरी को ही मानता हूँ।
यह कोई छिपी वात नहीं है। यहाँ तक कि मैंने दक्षिण अफिका में गुजराती
लिपि के वदले में नागरी लिपि में गुजराती खत लिखना ग्रुरू किया था। इसे
में समय के अमाव में आज तक पूरा न कर सका। नागरी लिपि में भी सुधारने
की गुंजाइश है, जैसे कि करीव-करीव सब लिपियों में है। लेकिन यह
दूसरा विषय हो जाता है। यह इशारा जो मैंने किया है, सो यह बताने के
लिए कि नागरी लिपि का विरोध मेरे मन में जरा भी नहीं है। लेकिन जव
नागरी के पक्षपाती उर्दू लिपि का विरोध करते हैं, उसे दूसरी लिपियों के मुकाबले
में बतलाते हैं और अन्त में उसका साम्राज्य होने की बातें करते हैं, तो
मुझे यह कहना पड़ता है कि वह पूर्ण है। इस दृष्टि से देखा जाय, तो मेरा फैसला
निर्दोष लगना चाहिए और जरूरी भी।

## जीत हिन्दुस्तानी की

"हिन्दुस्तानी के वारे में मेरा पक्षपात सही है। मैं मानता हूँ कि नागरी और उर्दू लिपियों के वीच अंत में जीत नागरी लिपि की ही होगी। इसी तरह लिपि

## कोध नहीं, मोह नहीं !

का खयाल छोड़कर भाषा का ही खयाल करें, तो जीत हिन्दुस्तानी क्योंकि संस्कृतमय हिन्दी विल्कुल बनावटी है और हिन्दुस्तानी विल्कुल विक । इसी तरह फारसीमय उर्दू अस्त्रामायिक और बनावटी है। भेरी स्तानी में फारसी लव्ज बहुत कम आते हैं, तो भी मेरे मुसलमान दोस्तों पंजाबी तथा उत्तर के हिन्दुओं ने मुझे सुनाया है कि मेरी हिन्दुस्तानी र में उन्हें दिक्कत नहीं होती।

### दुःखदायी समरण

''हिन्दी के पक्ष में में तो बहुत कम दलील पाता हूँ। सुर्वा यह है कि पहल जब हिन्दी साहित्य सम्मेलन में मैंने हिन्दी की व्याख्या की, तब विरोध नहीं के बराबर था। बिरोध केंसे ग्रुरू हुआ, इसका इतिहास करणाजनक है। में उसे बाद भी नहीं रखना चाहता। मेने यहाँ तक विथा कि 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' नाम ही राष्ट्रभाषा के प्रचार के लिए नहीं था और न बह आज भी है।

"लेकिन में साहित्य के प्रचार की दृष्टि से अध्यक्ष नहीं बना था। स्व० जमनालालजी और दृष्टे अनेक मित्रों ने सुते बताया था कि चाहे कुछ भी हो, उन लोगों का मन साहित्य में नहीं था और इसीलिए दक्षिण में राष्ट्रभाषा का प्रचार बड़े जोर से किया।

"प्रातःकाल उपवास के छठे दिन प्रार्थना के बाद लेटे-लेटे में यह हि रहा हूँ। कितने ही दुःखदायी स्मरण ताजे होते जा रहे हैं, पर उन्हें और य मुसे अच्छा नहीं लगता। समझ्ँगा। इकवाल के इस वचन को मैं हिन्दी कहूँ, हिन्दुस्तानी कहूँ या उर्दू कहूँ ? कौन कह सकता है कि इसमें राष्ट्रभाषा नहीं भरी है ? इसमें मिठास नहीं है ? विचार की बुजुर्गी नहीं है ? भले ही इस विचार के साथ आज में अकेला होऊँ। साफ है कि जीत कभी भी संस्कृतमय हिन्दी की होनेवाली नहीं है, न फारसीमयी उर्दू की। जीत तो हिन्दुस्तानी की ही हो सकती है। जब हम अंदरूनी द्वेषभाव को भूलेंगे, तभी हम इस वनावटी झगड़ों को भूल जायँगे, उससे शर्मिंदा होंगे।

# हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा, अंग्रेजी विश्वभाषा !

"अब रही 'अंग्रेजी हरिजन' की वात! इसे मैं छोटी वात मानता हूँ। अंग्रेजी 'हरिजन' को छोड़ नहीं सकता। क्योंकि अंग्रेज लोग और अंग्रेजी की विद्वान् हिन्दुस्तानी लोग मानते हैं कि मेरी अंग्रेजी में कुछ खूवी है। पश्चिम के साथ का मेरा सम्बन्ध भी वढ़ रहा है। मुझमें अंग्रेजों का या दूसरे पश्चिमी लोगों का द्वेष न कभी था, न आज है। उनका कल्याण मुझे उतना ही प्रिय है, जितना हमारे देशवासियों का । इसिलए मेरे छोटे-से ज्ञान-भंडार में से अंग्रेजी भाषा का वहिष्कार कभी न होगा । मैं उस भाषा को कभी भूलना नहीं चाहता और न चाहता हूँ कि सारा हिन्दुस्तान अंग्रेजी भाषा को छोड़े या भूल जाय। मेरा आग्रह हमेशा अंग्रेजी को उसकी योग्य जगह से बाहर न हे जाने का रहा है। वह कभी राष्ट्रभाषा नहीं वन सकती और न हमारी तालीम का जरिया ही। ऐसा करके हमने अपनी भाषाओं को कंगाल वना रखा है। विद्यार्थियों पर हमने वड़ा वोझ डाला है। यह करुण दृश्य—जहाँ तक मुझे इत्म है—सिर्फ हिन्दुस्तानी में ही देखा जाता है। भाषा की इस गुलामी ने हमारे करोड़ों लोगों को बहुतेरे ज्ञान से वरसों तक वंचित रखा है, इसकी हमें न समझ है, न शर्म और न पछ-तावा ही ! यह कैसी वात है ? यह सव साफ-साफ जानते हुए भी में अंग्रेजी भाषा का वहिष्कार नहीं कर सकता। जैसे तिमल आदि प्रान्तीय भाषाएँ हैं और हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा, ठीक उसी तरह अंग्रेजी विश्वभाषा है, जगत् की भाषा है— इससे कौन इनकार कर सकता है ? अंग्रेजों का साम्राज्य जायगा, क्योंकि वह दूषित था और है। लेकिन अंग्रेजी भाषा का साम्राज्य कभी नहीं जा सकता।

''मुझे ऐसा लगता है कि गुजराती भाषा में या अंग्रेजी भाषा में कुछ ी लिख़्रें, तो भी अंग्रेजी 'हरिजन' और गुजराती 'हरिजन-बंधु' अपने पैरी र खड़े रहेंगे।''

५॥ वजे तक इतना लिखवाया ।

#### सात शर्ते ।

चापू ने अपना अनदान छोड़ने की निम्नलिखित सात दांतें रखी हैं :

- १. महरीली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन विस्तियार की मजार है, वह मुखलमानों है लिए विलकुल सुरक्षित होनी चाहिए। दरगाह के खिदमतगारों की जान का तोई खतरा न हो। सात-आठ दिनों में वहाँ मुखलमानों का जो उर्ग का मेला प्रानेवाला है, उसमें वे विना किसी खतरे के आ-जा सकें। महरीली के हिन्दू गिर सिख यह विश्वास दिलायें कि वहाँ मुसलमानों की जान का कोई खतरा हीं होगा।
- २. दिल्ली की ११७ मसजिदें, जिन पर हाल के उपद्रवें में हिन्दू और सिल्य ।रणार्थियों ने कब्जा किया है या जिनको मन्दिर बना लिया गया है, बेच्छा से मुसल्मानों को वापस लीटा दी जायें और उनमें उनको ह्यादत करने ो जाय । जिन-जिन इलाकों में मसजिदें हैं, वहाँ के हिन्दू और सिख यह अक्षास दिलायें कि ये मसजिदें देगों से पहले जैसी थीं, वैसी ही रहेंगी।
- ३. करीलवाग, सब्जीमंटी और पहाड़गंज में मुसलमान आजादी से ॥-जा सकें और उनकी जान को वहाँ कोई खतरा न हो ।
- ४. दिल्ली के जो मुसलमान तंग आकर पाकिस्तान चर्छे गये हैं, वे अगर 1पस आकर यहाँ वसना चाहें, तो हिन्दू और सिख उनका रास्ता न रोहें।
  - ५. रेलों में मुसलमान विना किसी सतरे के सपर कर नकीं।
  - ६. मुरालमान दूयानदारों का विध्यार न किया जाय।
- ७. दिल्ली बहर के जिन हल्यों में सुगलमान रहते हैं, उनमें हिन्दुओं और । खों के यसने का प्रध्न वहाँ के मुगलमानों की रलामंदी पर छोड़ दिया लाय । मीलाना अञ्चल कलाम आलाद साहद ने करीद तीन लाग हिन्दु-सिन्छे । विराद्ध सभा के समझ इन सात हातों की घोषणा थीं । रातेन्द्रवाद्ध उन सभा अध्यक्ष थे । इसलिए उसका प्रभाव भी वाकी अन्छा पड़ा होगा ।

आज सुनह से ग्रुम शकुन ही दील रहे हैं। माल्म पड़ता है कि कदाचित् दोपहर तक अनशन छूट ही जाय। ८॥ बजे बापू माल्शि के लिए गये। वहाँ डॉ॰ विधानबाबू, डॉ॰ जीवराज काका और सुशीला बहन ने बापू की परीक्षा-की। बापू आज पेट दुखने की शिकायत कर रहे थे और सिर भी भारी लग रहा था। विधानबाबू ने पुनः रस लेने के लिए दलील ग्रुस्त की। लेकिन बापू ने कहा कि फिर तो उसी क्षण से पुनः २१ दिनों का अनशन करेंगे, चाहे शान्ति हो या न हो। इसे सभीने इनकार कर दिया। देखें, आज का दिन कैसा बीतता है!

यह सब तो ठीक है। लेकिन अभी भी जिन्ना साहब एक भी शब्द नहीं बोले, यह आश्चर्य की बात है।

आज सुशीला वहन मालिश में नहीं थीं। राजेन्द्रप्रसादजी के यह सभा में गयी थीं। बाथ में वापू काफी वेचैन थे। वहाँ एक घंटा बीता। वज १०७ पौण्ड ही रहा, जरा भी कम-बेशी नहीं हुआ। इस कारण सभी काफी ि में पड़े हैं। आज वजन के समय पंडितजी आ पहुँचे थे। उन्होंने ही विलया। वे तो इतने अधिक खिन हैं कि मुझे बापू को देख जितना दुःख होता, उतना पंडितजी को देखकर होता है।

#### प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर

आज तो असंख्य लोग आते-जाते रहे । कहीं भी स्नान-घर खार्ल मैं तो ऊपर नहाने चली गयी । नीचे आयी, तो वापू के कमरे में सौ लोग जमा थे । जवाहरलाल्जी, राजेन्द्रबाबू, हिन्दू, सिख, मुसलमान फोटोग्राफरों की तो भीड़ ही उमड़ पड़ी थी । वातारण कुछ उत्साह पड़ा । इसलिए मैं तो, कहीं खड़े रहने की भी जगह न होने पर भी वापू के पास ही जाकर इसलिए घुसकर वैठ गयी कि लिखना न छृ

प्रमुख व्यक्तियों में — जवाहरलालजी, शंकररावजी, पकवासा मण्डल, हिन्दू महासभा और आर॰ एस॰ एस॰ के लाला हरिश्चन और मुसलमान भाई, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर जनाव जहीद — नेन्द्रवाबू ने सबकी ओर से कहा: "पिछली रात को सब लोग मेरे घर पर इकटे हुए थे और पूरी चर्चा के बाद सबने तय किया कि उसी वक्त और वहीं प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर कर दिये जायें। चूँकि कुछ संस्थाओं के प्रतिनिधि उस बैठक में उपस्थित न थे, इसलिए हमने महस्स किया कि हस्ताक्षर किया हुआ प्रतिज्ञापत्र लेकर आपके पास गुरन्त न पहुँचा जाय; बिहक जब तक बाकी के हस्ताक्षर न हो जायँ, तब तक रका जाय। इसके मुताबिक सबेरे फिर हमारी बैठक हुई और पिछली रात की बैठक में जो लोग अनुपरिथत थे, उन्होंने भी इस बैठक में ज्ञामिल होकर अपने हस्ताक्षर कर दिये।

"सबेरे की बैठक के दौरान में देखा गया कि पिछली रात को जिन लोगों के दिलों में थोड़ी हिन्चिकचाहट थी, वे भी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते थे कि हम पूरी जिम्मेवारी की भावना से गांधीजी से अनझन छोड़ने के लिए कह सकते हैं। उन लोगों ने एक साथ और अलग-अलग जो गारण्टी दी, उसे प्यान में रखकर मेंने कांग्रेस के समापित के नाते उस मसविदें पर हरताक्षर किये। उसके बाद दिल्ही के चीफ कमिश्नर जनाव खुरशीद और डिप्टी कमिश्नर शी रंभावा ने—जो वहाँ हाजिर थे—शासन की ओर से उस पर हस्ताक्षर किये। यह तय किया गया है कि इस प्रतिशापत्र पर अमल करने के लिए कुछ कमेटियाँ कायम की जायँ। मुझे उम्मीद है कि अब आप अपना अनहान छोड़ देंगे।"

## चालीस करोड़ के नाथ

उनके बाद लाला देशवन्धु ने कहा : "आज नुबह मुसलमान भाइयों का जुल्हा हिन्दू महत्वों में पहुँचा था और वहाँ हिन्दुओं ने यह प्रेम के उन्हें फल दिये और नाइता कराया । इन सबसे माल्म पड़ता है कि लोगों के दिल यदल गये हैं। आप भारत की ४० करोड़ जनता के नाथ है। इस्टिए अनक्षन छोड़िये, यही प्रार्थना है।"

## तो यह दगा होगा

इस तरह विभिन्न प्रतिनिधियों के भाषणों के बाद बाष्ट्र अतन्त और आयाज में बोटें । उसे तिख होने के बाद प्यानेताटली सबसे जोर से पढ़ सुना देते थे । बाष्ट्रकी आयाज बड़ी मुश्किट से सुनी जा सबती थी । मैं तो दिस्कुट बापू के मुँह के पास ही कान लगाकर लिखती रही, इसलिए ठीक लिखा जाता था और फिर प्यारेलालजी को देती जाती थी। वे उसे सबको सुना देते थे। यह सारा कार्यक्रम ११॥ बजे शुरू हुआ।

बापू ने इस प्रकार कहा: "यह मुझे अच्छा तो लगता है, मगर एक वात अगर आपके दिल में न हो, तो यह सब निकम्मा समिश्चये। इस मसिवदे का अगर यह अर्थ है कि दिल्ली को आप सुरक्षित रखेंगे और बाहर चाहे जितनी भी आग जले, उसकी आपको परवाह न होगी, तो आप वड़ी गलती करेंगे और में भी उपवास छोड़कर मूर्ख बनूँगा। इलाहाबाद में क्या हुआ, सो तो आपने अख़बार में पढ़ा ही होगा। न पढ़ा हो, तो पिढ़ये। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिन्दू महासभा भी इस समझौते में शामिल हैं — ऐसा मैं समझा हूँ। अगर यहाँ के लिए वे इस समझौते में शामिल हैं और दूसरी जगह के लिए नहीं, तो वह भी बड़ा दगा होगा। मैं देखता हूँ कि ऐसा दगा आज हिन्दुस्तान में बहुत चलता है।

"दिल्ली तो हिन्दुस्तान का दिल है—पायतस्त है। यहाँ हिन्दुस्तान के बड़े लोग इकड़े हुए हैं। भले ही मनुष्य जानवर वनें, मगर यहाँ जो हैं, वे दूध की मलाई जैसे हैं। वे अगर सारे हिन्दुस्तान को इतना भी न समझा सकें कि हिन्दू, मुसलमान और दूसरे सब धमों के लोग माई-माई हैं, तो यह दोनों उपनिवेशों के मिवष्य के लिए बुरा होगा। अगर हम आपस में लड़ते रहे, तो हिन्दु-स्तान का क्या होगा ?""

## मुख भगवान् की तरफ

्रहतना कहते-कहते वापू बहुत ही थक गये। मानव-दुःख की इस अपार ोदना से वे कॉपने लगे। हृदय रो रहा था। प्यारेळाळजी भी बोळ नहीं पाते थे, इसिक्ए सुशीला बहन ने ही पढ़ सुनाया। दो मिनट वाद पुनः भाषण शुरू करते हुए वापू ने कहा:

"में घवड़ाहट में पड़ गया। थकान है, इसिटए अपनी वात पूरी न कर सका हम ऐसा कोई काम न करें, जिसके लिए वाद में हमें पछताना पड़े। हमें आले दर्जें की वहादुरी दिखानी है। हम यह कर सकेंगे या नहीं, सो तो देखना है; अगर नहीं कर सकते, तो मुझे फाका छोड़ने को न किएवे। आपको और सारे हिन्दुस्तान को यह करना है। इसका यह मतल्व नहीं कि यह आज के आज हो जायगा। मुझमें वह ताकत नहीं। गगर इतना कहूँना कि आज तक हमारा मुँह शैतान की तरफ रहा, अब भगवान की तरफ रहेगा। अगर जो बात मेंने आपके सागने रखी है, उसे आप दिल से मंजूर नहीं करने या आपने यह गान लिया है कि वह आपके कावू के बाहर है, तो आपको साफसफा यह बात मुझे बता देनी चाहिए।

### समझकर निर्णय हं !

"यह कहना कि हिन्दुस्तान सिर्फ हिन्दुओं के लिए ही है और पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही—तो इससे बड़ी वेबक्जी क्या हो सकती है? इारणार्थी यह समझें कि पाकिस्तान का उड़ार भी दिख़ी के ही मार्फत होगा।

"मैं पाके से डरनेवाला आदमी नहीं हूँ। मैंने बहुत बार पाके किये हैं और जरूरत हुई, तो फिर भी कर सकता हूँ। इसलिए आप जो भी करें, वार-बार सोच-समझकर करें।

### हृढ़ निर्णय सर्वथा सम्भव

"जो मुसलमान भाई हमेदा मेरे पास आते और ऐसी वार्त परते हैं कि अब दिली टीक हो गयी है और हिन्दू-मुसलमान साम रह सकेंगे, उनके दिल में अगर कुछ भी बलबला है—मन में ऐसा लगे कि आज तो मजबूरन साथ रहना है, न रहें तो जायँ कहाँ ? लेकिन आखिर वामी-न-कभी अलग होंगे ही—तो उन्हें यह बात मुसे साफ-साफ कह देनी चाहिए। सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को टीक करना बड़ी मुस्किल बात है। मगर में तो वड़ी उम्मांद रखनेवाला इन्सान हूँ। सोचता हूँ, जो बात टान की, वह नयों न हो सकेगी ? हिन्दुओं और मुसलमानों का समझौता आज आप कहते हैं। मगर हिन्दू माने कि मुसलमान तो यदन हैं, अगुर हैं, ईस्तर को पहचान ही नहीं सबते और मुसलमान हिन्दुओं के दारे ऐसा ही मानें, तो इससे ददकर हुफ नहीं।

## एक को दगाः सबको घोखा

"पटने में मुक्षे एक मुखलमान बड़े प्रेम से एक किलाव दे गया था । हिस्तने-

वाला बड़ा मुसलमान है। उस किताब में लिखा है: "खुदा फरमाता है कि एक काफिर—और हिन्दू काफिर है—एक जहरी जानवर से भी बदतर है। उसे मार सकते हैं। उसे घोखा देना फर्ज है। उसके साथ शराफत क्या करना ?" यह चीज अगर मुसलमानों के दिल में छिपी-छिपी भी पड़ी है, तो यह कहना कि 'हम अच्छे रहेंगे', हिन्दुओं के साथ घोखेबाजी है। एक को घोखा दिया, तो सबको दिया!

"मैं अगर सच्चे दिल से पत्थर की पूजा करता हूँ, तो उसमें किसीको धोखा नहीं देता। मेरे उस पत्थर में भगवान् हैं। मैंने सोचा, अगर दोनों के दिलों में कुफ ही भरा है, तो मैं जीकर क्या करूँ ?

"आज जो तार आये हैं, उनमें वड़े-वड़े मुसलमानों के भी तार हैं। उनसे मुझे ख़ुद्यी होती है। ऐसा लगता है कि वे समझ गये हैं कि राज चलाने का यह तरीका नहीं।

## यहाँ के बाद पाकिस्तान

"यह सब सुनकर भी आप मुझे फाका छोड़ने को कहेंगे, तो मैं छोड़ेंगा। पीछे आप मुझे रिहाई दे देंगे। आज तक तो दिल्ली में ही रहकर करने-मरने की बात थी। यहाँ अगर काम हो गया हो, तो मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा और वहाँ के मुसलमानों को समझाऊँगा। दूसरी जगह कुछ भी हो, यहाँ के लोग शान्त रहें। यहाँ के शरणार्थी समझ लें कि अगर पाकिस्तान से दिल्ली के कोई लोग वापस आते हैं, तो उन्हें अपना भाई समझकर रखना है। वहाँ वे परेशान पड़े हैं। मुसलमान जो काम कर रहे थे, वह सब हिन्दू सीख नहीं गये हैं, तो अच्छा है, वे आ जायँ। मले-बुरे सबमें हैं। यह सब सोच-समझकर आप सब मुझे कह दें कि फाका छोड़ो, तो मैं छोड़ूँगा। मगर हिन्दुरतान वैसा-का-वैसा रहे, तो यह खेल-सा हो जायगा। इससे वेहतर है कि मुझे आप फाका करने दें। ईश्वर को उठाना होगा, तो मुझे उठा लेगा।"

# मौलाना के उद्गार

वापू के वाद मौलाना साहव ने कहा: "महात्माजी ने जो पूछा है, उसका साम्प्रदायिक शान्ति की गारण्टी से ताल्छक है। वह दिल्ली के नागरिकों के प्रतिनिधियों द्वारा ही दी जा सकती है। किताय के बारे में कहूँगा कि इसलाम के नाम पर यह कलंक है। इसलाम को बदनाम करनेवाली यह किताब है। इसलाम के पैगम्बर साहब ने 'कुरानवरिष' में एक ऐसी उपदा आयत बतलायी है कि तमाम इसलाम भाई-भाई हैं, फिर वह किसी भी जाति का या मजहब का क्यों न हो! महात्माजी ने इन मुखलमान दोलों के जिन विचारों का जिक किया है, वे इसलाम की सीख के विरुद्धल खिलाफ हैं। वे सिकं उस पागलपन को जाहिर करते हैं, जो थोड़े समय पहले कुछ वर्ग के लोगों पर सवार था।"

### वकादारी का फर्मान

उनके बाद खानीय मुखलमान भाई ह्वीव-उल रहमान ने फरमाया: "दो ही वातें ऐसी हैं, जिनके मुताबिक वह सकता हूँ। एक तो यह विलक्षल गलत है कि मेरे धर्म-भाई हिन्दुस्तान को अपना मुल्क नहीं मानते। हम यहाँ पाँच वने आते थे। हमने ३० साल से कांग्रेस के शण्डे के नीचे बाम किया है। जब हमसे हिन्दुस्तान की तरफ अपनी बफादारी दोहराने के लिए कहा जाता है, तो हम इसे अपनी राष्ट्रीयता का अपमान समझते हैं। मुझे याद है कि हाल के दंगों में एक भीके पर हमारे कांग्रेसी दोस्तों और साथियों ने हमें दिल्ली के बाहर एक सुरक्षित जगह देने की बात कही थी। क्योंकि उन्हें इस बात का पश्चीन नहीं था कि वे हमें दंगाइयों से अच्छी तरह दचा तकेंगे। लेकिन हमने उन प्रसाय को नामंज्र कर दिया और भगवान पर भरोसा रखकर शहर में रहना और घुमना पसन्द किया।

"जहाँ तक जमीयतुल उत्था दा सम्बन्ध है, में कह नवता हूँ कि उनके मेम्बर मीलाना आजाद साहव के और क्षित के पर्दे अनुवादी हैं। लो पाकितान चले गये हैं, ये सिर्फ अपनी जान चचाने के लिए और दूसरी ददतर दातों के दर से ही वहाँ गये हैं। हम सब हिन्दुस्तान के नागरियों की तरह आत्मसमान और इचत से हिन्दुस्तान में रहना चाहते हैं, न कि दूमरी की दया पर! में निध्य के साथ कहता हूँ कि अगर हिन्दुस्तान पर हमता हुआ. तो हम सब अपने मुख्य हिन्दुस्तान के आति साम स्वयं अपने स्वयं हिन्दुस्तान के आति आदमी तक हिमाला चरेंगे। हमने वार-वार साफ लाओं में कहा है कि जो ऐसा करने के लिए देवार नहीं है. इन्हें हिन्दुस्तान छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए।

#### शुभ शकुन

"आज की परिस्थिति जो वदल गयी है, इसे हम बहुत ही अच्छा शकुन समझते हैं। हमें सन्तोष है कि प्रवाह बदल गया है और अब वह फिरकेवालों के मेल-जोल और शान्ति की तरफ वह रहा है, जब कि पहले कड़ुवाहट की तरफ वह रहा था। जब कि पहले कड़ुवाहट और नफरत की वजह से दंगे हो रहे थे, अब चूँकि जनता के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये आश्वासनों पर हुकूमत की तरफ से दस्तखत हो गये हैं, हमें संतोष है कि इन आश्वासनों पर अमल होगा। अब मैं/ अपने पूल्य महात्माजी से फाका तोड़ने की प्रार्थना करता हूँ।"

इसके वाद गोस्वामी गणेशदत्तजी ने कहा कि "श्री महाराज ने इतनी तपश्चर्यां की है, तो बहुत परिवर्तन हुआ है। रात को ७५ प्रतिशत हृदय-परि-वर्तन था, मगर अब ९० प्रतिशत हो गया है। तो, हम आपकी आज्ञा का सम्पूर्ण पालन करेंगे।"

#### घर-घर रोना

आर० एस० एस० के श्री हरिश्चन्द्रजी ने कहा: "हम सब आपके सामने शपथ छेते हैं कि आपकी आज्ञा का पूरा पालन करेंगे। आपके अनशन से घर-घर रोना मच गया है। हम शपथ लेकर कहते हैं कि पूर्ण शान्ति रहेगी। हम मकान नहीं माँगेंगे और न नौकरी ही माँगेंगे। ईश्वर जैसे रहने देगा, वैसे रहेंगे।"

### पाकिस्तान की वेचैनी

पाकिस्तान के हाई किमश्नर जाहिद हुसेन साहब ने कहा: ''मैं इसिलए हाजिर हूँ कि पाकिस्तान के लोग वेचैन हैं। सब पूछते हैं कि आपकी हालत कैसी है। इस बारे में हम जो मदद कर सकें, करने को तैयार हैं।''

## आज्ञा पालन करेंगे !

सिखों के प्रतिनिधि श्री हरवसन सिंहजी ने, जो दिल्ली निवासी हैं, कहा : "आज गुरु गोविन्दसिंह का जन्म-दिन है। मैं गुरुद्वारे से आ रहा हूँ। वहाँ आपके लिए प्रार्थना की गयी है। वहाँ सबको आपका सन्देश सुनाया गया। मुझे कोई सिख ऐसा नहीं मिला, जो सुसलमानों को मारना चाहता हो। विक सब यही कहते हैं कि हमें महात्माजी की जान बचानी है। आप बत की पारणा कर दें। जो सिख यहाँ हैं, वे पूरी तरह आपकी आज्ञा का पालन करेंगे।"

#### श्री रंधावा

डिप्टी कमिरनर श्री रंघाया ने कहा: "टाउनहाल में जलका हुआ था, तो मैंने प्रार्थना की थी कि जितनी जल्दी हो सके, हम अब महात्माजी को चनाने के लिए प्रयत्न करें । मुझे खुदी है कि पिछले तीन-चार दिनों से दिल्ही की हुन्-मत जो पहले थी, आज नहीं है । जो आपकी सात बातें हैं, हम अपनी तरफ से ( हकुमत की ओर से ) उनका संपूर्ण पालन करेंगे । हम पूरी मुह्न्यत से रहेंगे।"

्राजेन्द्रवावृ ने पुनः कहाः ''मैंने तो प्रजा की तरफ से दस्तस्तत दिये ही हैं। अब आप उपवास छोड़ें।''

यह सारा सुनने के बाद बापू ने कहा : ''में फाका छोटूँगा । ईंधर की मर्जी होगी, वह होगा । आप सब साक्षी बनते हैं, तो वर्ने ।''

#### हे गोविन्द राखो शरण!

वापू ने पहले प्रार्थना करने के लिए कहा और वातावरण में उत्नाह की एकदम अनोखी सलक दीख पड़ी। सारा कमरा पवित्र उत्ताह से भर गया। सभी हम लोगों की प्रार्थना में शामिल ही गये।

पहले 'नम्बो हो देंगे क्वी' यह इद मंत्र पहा गया। फिर हो मिनट शान्ति! उसके बाद उर्दू प्रार्थना—'अईल बिलाह' और लस्थ्रम्त की 'मल्दा' हुई। फिर 'ईशाबास्य', 'बण्ड्रम कोस' और अन्त में 'अस्तो मा सद्गमय। तमसो मा क्योतिर्गमय। सस्वीमांऽसर्त गमय।'

#### शंर—

हि मोदिद सस्ती दारण, अब ले जीवन तारे ! नीर पिवन हेतु गयी निंधु के किनारे सिंधु दीच दसत जाह चरण परि पछारे ! हि गोदिद सन्तो दारण... चार प्रहर तुल भयी, हो गये महत्वारे नाककान हुवन लागे, हुणा हो पुकारे! द्वारका में शन्द गयो, शोर भयो भारी शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ ले सिधारे! सूर कहे स्थाम सुनो, शरन है तिहारे अवकी वार पार करो, नंद के दुलारे!'

इस भजन के समय तो हरएक की आँखों में आँस् और गला रूँध जाय, ऐसे हर्षाश्रु भर आये। मानो सचमुच भगवान् कृष्ण इस मॅझधार दिरया के तूफान के समय ही उपस्थित न हुए हों! इस हर्य का वर्णन शब्दों में करना कठिन है। वापू की आँखें वंद थीं। चेहरे पर अनुपम तपश्चर्या का तेज चमक रहा था। चाहे कितना ही पापी आदमी अगर इस समय की वापू की झाँकी देख ले, तो सचमुच उसका सारा पाप धुल ही जाय। यह इतना पवित्र अवसर रहा। कलकत्ते के अनशन की अपेक्षा इस वार की यह झाँकी कुछ अजव ही है!

उसके वाद रामधुन और फिर १२ औंस ग्ल्कोज मिले रस का गिलास मौलाना साहव ने वापू के हाथ में थमाया। फोटोग्राफर दनादन अपनी महीनें दवाने लगे। १२-२५ वर्ज अनहान छूटा। पूरे विरला-भवन में आनन्द छा गया। जवाहरलालजी के चेहरे का वर्णन करना असंभव ही है। आनन्द ही हो तो वह स्वाभाविक है, पर वह होते हुए उन्हें यह ग्लानि भी थी कि मेरे प्रधानमंत्रित्व में सिर्फ छह महीनों के भीतर ही वापू को ऐसी कसौटी से पार करवाना पड़ा! मानो इसके लिए वे स्वयं को भयानक अपराधी न मानते हों! उनके चेहरे से यही भावना टफ्क रही थी कि इतना आनन्द रहते हुए भी उनसे भृतकाल भुलाया ही नहीं जा रहा हो। इसके वाद वापू ने सभीको केला और संतरे का प्रसाद वाँटा।

# सच्ची वहादुरी

रस पीने के बाद वापू ने गुरुद्वारे में होनेवाली गुरु गोविन्दसिंह-जन्मोत्सव की विराट्समा के लिए निम्नलिखित सन्देश लिखवाया, जिसकी सिखों ने माँग की थी: "सिख भाइयों ने बड़ी बहादुरी दिखायी है कि वे अपना गुस्सा पी गये। यही तो सची बहादुरी है। गुरु महाराज ने भी यही सिखाया है। 'एक सिख

सवा लाख के सामने खड़ा रह सकें इसका अर्थ यहीं है कि 'सिखीं की जब हो' !'

#### मुसलिम बहुनें

लगभग सी बुरकेवाली मुसलिम वहनें वापू का अनदान खुड़वाने के लिए आयी थीं। लेकिन वापू का कमरा ठसाठस भरा हुआ था, इसलिए वे सब आ न सकीं।

वापू बहुत ही ज्यादा यके हुए थे। सभीको हाथ जोड़े और बोहे: "मेरे पास कोई बुरका रख ही नहीं सकती। में तो आपका भाई-बाप हूँ, तो मेरे समने पदा ही क्या है? हदय का पदा होना चाहिए।" बहनों ने तुरत पदा निकाल पंका।

"क्या कोई हिन्दू, सिख दिक तो नहीं करते न ? आप सब बहनों की हुआ होगी, तो मैं जैसा था, वैसा ही हो जाऊँगा । हुआ का जवाब खुदा देगा ।"

#### चिरज्ञीवी भव!

इस बीच इन्दिरा बहन ने खबर दी कि "पंडितजी भी अनदान बर रहे हैं।" बापू में अभी जरा भी श्रक्ति हो ही बैसे सकती है ! खूब बोले, मुना और दर्शना-थियों की भी अपार भीड़ ! "बापू तत्काल खड़े हो गये। अपने हाथ से पंडितजी को मुन्दर पत्र लिख भेजा:

"चि॰ जन्नाएरलाल,

अनशन छोड़ो । साथ में पा० पंजाब के स्पीकर के तार की नकल मेज रहा हूँ । जहींद हुसेन ने, मेंने तुमसे कहा, वहीं कहा था । बहुत वर्ष लियों और हिन्द के जवाहर बने रहो ।

१२-१-'४८ —यमृ के आसीर्वाद''

## अनशनों का दौर

सब चले जाने के बाद एम होग भी बापू को प्रणाम घर खाने के लिए गये। आर्थर मूर भी अनुरान कर रहे थे। ये बापू को स्वीयत का हाल लानने के लिए आपे थे। सा बने उन्होंने अपना अनुरान होटा। बापू ने बहा : 'मेरे शरीर को तो खासकर ग्लूकोज की जरूरत थी। वह मिल गया, इसलिए अब ठीक है।"

वावेल-कैण्टीन के निर्वासितों ने अनशन शुरू किया है। उन्होंने तो वापू का दर्शन करने के बाद ही खाने का निश्चय किया है।

आज तो वापू काफी थके हुए हैं। हम लोगों का समय भी इस तरह आने-जाने में ही वीता। प्रार्थना में वहुत-से लोग थे। रिम-झिम, रिम-झिम मेह बरस रहे थे। मानव-हृदय के आनन्दित हृदय-पटल के साथ प्रकृति की भी आनन्दित सहानुभूति थी। आज आवाज भी (शोर भी) खूब हो रहा था। वापू का प्रवचन लगभग २० मिनट तक चला। रोज की तरह विस्तर पर से ही माइक पर बोले और वाकी तो रोज की तरह ही लिखवा दिया था:

## आजादी खो देंगे

"आज का दिन मेरे लिए तो मंगल है, आपके लिए भी मंगल-दिन माना जाय । कितना अच्छा है कि आज ही गुरुगोविन्द सिंह की जन्मतिथि है। इसी गुम तिथि पर मैं आप लोगों की दया से फाका छोड़ सका हूँ । जो दया आप लोगों से—दिल्ली के निवासियों से, दिल्ली में जो दुःखी शरणार्थी पड़े हैं, उनसे और यहाँ की हुकूमत के सब कारबार से-मुझे मिली है, उसे, मुझे लगता है कि, मैं जिन्दगीभर भूल न सकूँगा। कलकत्ते में ऐसे ही प्रेम का अनुभव मैंने किया। यहाँ मैं यह कैसे भूल सकता हूँ कि शहीद साहव ने कलकत्ते में वड़ा काम किया। अगर वे मदद न करते, तो मैं यहाँ ठहरनेवाला न था। शहीद साहव के लिए हम लोगों के दिल में अभी भी बहुत शक है। उससे हमें क्या श्रंआज हम सीखें कोई भी इन्सान हो, कैसा भी हो, उसके साथ हमें दोस्ताना तौर पर काम ना है। इस किसीके साथ, किसी हालत में दुश्मनी नहीं करेंगे, दोस्ती ही रें। शहीद साहव और दूसरे चार करोड़ मुसलमान यूनियन में पड़े हैं। वे सव-के-सव फरिस्ते तो हैं नहीं। वैसे ही सव हिन्दू और सिख भी फरिस्ते थोड़े ही हैं ? हममें अच्छे लोग भी हैं और बुरे भी ! हमारे यहाँ जिन्हें हम जरायम पेशा जातियाँ कहते हैं, वे लोग भी पड़े हैं। उन सबके साथ मिल-जुलकर हमें रहना है। मुसलमान बड़ी कौम है। यहीं नहीं, सारी दुनिया में मुसलमान पड़े

हैं। अगर इस ऐसी उम्मीद करें कि सारी दुनिया के साथ इस मिन्नभाव ने रहेंगे, दोस्ती के तीर से रहेंगे, तो क्या वजह है कि इस यहाँ के मुसलमानों से दुश्मनी करें ? में भविष्यवक्ता नहीं हूँ। फिर भी ईश्वर ने मुझे अह दो है, दिल दिया है। उन दोनों को टरोलता हूँ और आपको भविष्य सुनाता हूँ कि अगर किसी-न-किसी कारण एक-दूसरे से दोस्ती न कर सके, वह भी यहाँ के हो नहीं, विल्क पाकिस्तान के और सारी दुनिया के मुसलमानों से इस दोस्ती न कर सके, तो इस समझ लें—इसमें मुझे कोई शक नहीं—िय हिन्दुस्तान हमारा न रहेगा, उराया हो जायगा। गुलाम हो जायगा—पाकिस्तान गुलाम होगा, यूनियन भी गुलाम होगा और जो आजादी इसने पायो है, उसे इस सो बैठेंगे।

"आज मुझे इतने लोगों ने आशीर्वाद दिये हैं, मुनाया है, यकीन दिलाया है कि इम सब हिन्दू, सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी भाई-भाई वनकर रहेंगे और किसी भी हालत में कोई कुछ भी कहे, दिली के हिन्दू, सिख, मुसलमान, पारसी, ईसाई—सब जो यहाँ के वाशिदे हैं, और सब शरणार्था भी दुइमनी नहीं करनेवाले हैं, यह छोटी बात नहीं है। इसके मानी यह है कि अब से हमारी कोशिश यह रहेगी कि सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में जितने लोग पड़े हैं, वे सब मिलकर रहेंगे। इमारी कमजोरी के कारण हिन्दुस्तान के दुकड़े हो गये, डेकिन वे भी दिल से मिलते हैं। अगर इस पाके के छूटने का यह अर्थ नहीं है, तो में बढ़ी नम्रता से कहूँगा कि पाका छुड़वाकर आपने कोई अच्छा पाम नहीं किया।

#### इन्सान का फर्ज

"दिल्ली में और दूसरी जगए में भेद क्यों हो ? जी दिल्ली में हुआ और होगा, वही सारे यृत्वियन में होगा, तो पाकिरतान में भी होगा चाहिए । उनमें आप शक न रखें । आप घर न करें । एक बच्चे को भी दरने का काम नहीं । अब तक मेरी निगाह में हम हीतान की तरम जाते थे । आज में में उमीद करता हूँ कि हम हिंबर की ओर जाना हो क करते हैं । वेकिन हम तम वर्षे कि एक बच्च हमने अपना चेहरा, मुँह ईश्वर की ओर शुमाया, तो यहाँ में भी नहीं हटेंगे । ऐसा हुआ, तो हिन्दुस्तान और पाकिस्तान, दोनों भिक्चर

हम सारी दुनिया को ढँक सकेंगे—सारी दुनिया की सेवा कर सकेंगे और सारी दुनिया को ऊँचा उठा सकेंगे। मैं और किसी कारण जिन्दा रहना नहीं चाहता। इंसान जिन्दा रहता है, इन्सानियत को ऊँचा उठाने के लिए। ईश्वर और खुदा की तरफ जाना ही इंसान का फर्ज है। जवान से ईश्वर, खुदा, सतश्री अकाल—कुछ भी नाम लो, वह सब झुठा है, अगर दिल में वह नाम नहीं है। सब एक ही हस्ती है, तो फिर कोई कारण नहीं कि हम उस चीज को भूल जायें और एक-दूसरे को दुश्मन मानें।

## सर्व-धर्म-समभाव

"आज में आपसे ज्यादा कुछ कहनेवाला नहीं हूँ। लेकिन आज के दिन से हिन्दू निर्णय कर लें कि हम लड़ेंगे नहीं। मैं चाहूँगा कि हिन्दू कुरान पढ़ें, जैसे कि वे भगवद्गीता पढ़ते हैं। सिख भी वही करें। और मैं चाहूँगा कि मुसलिम भाई-वहन भी अपने घरों में प्रनथ साहव पढ़ें, उनके अर्थ समझें। जैसे हम अपने धर्म को मानते हैं, वैसे ही दूसरों के धर्म को भी मानें। उर्दू-फारसी—किसी भी जवान में बात लिखी हो, अच्छी वात तो है। जैसे कुरान शरीफ, वैसे ही गीता और प्रनथ साहव है। मेरा मकसद यही है, चाहे आप मानें या न मानं। अभी तक में ऐसा करता रहा हूँ। मैं आपको दावे के साथ कहूँगा कि मैं पत्थर की पूजा नहीं करता। अगर में सनातनी हिन्दू हूँ, में पत्थर की पूजा करनेवाले से नफरत नहीं करता। खुदा पत्थरों में भी पड़ा है। जो पत्थर की पूजा करता है, वह उसमें पत्थर नहीं, खुदा देखता है। पत्थर में ईश्वर न मानें, तो कुरान शरीफ खुदाई किताव है, यह क्यों माना जायगा? क्या वह बुत-परस्ती नहीं है?

# ईश्वर सद्बुद्धि दे !

''दिलों में भेद न रखें, तो हम यह सन सीख सकते हैं। ऐसा हो, तो फिर .ह नहीं होगा कि यह हिन्दू है, यह सिख है, यह मुसलमान है। सन भाई-भाई हैं, सन मिल-जुलकर काम करनेवाले हैं। पीछे ट्रेनों में आज जो अनेक किस्म की परेशानियाँ होती हैं—आदमी फेंक दिये जाते हैं, लड़कियों को फेंक दिया जाता है, औरतें फेंक दी जाती हैं—वह सन मिट जायगा। हर कोई आसानी से हर जगह रह सकेगा, कहीं किसीको डर न होगा। यूनियन ऐसा बने, पाकि-

स्तान भी ऐसा दोना चाहिए। तभी मुसे शान्ति मिलेगी। तब तक गुरो परम शान्ति नहीं मिलनेवाली है, जब तक यहाँ के शरणार्थी, जो पाकिस्तान से मुल्यी दोकर आये हैं, अपने घरों को वापन न जा सकें और जो मुसलमान यहाँ से हमारे टर से तथा गार-पीट से भागे हैं एवं वापस आना चाहते हैं, वे आराम से यहाँ न रह सकें।

"वस, इतना ही कहूँगा। ईश्वर हम सबको और सारी हुनिया को अच्छी अक्छ दे, सन्मति दे, होशियार करे और अपनी तरफ खींच हे, जिससे हिन्दुस्तान और सारी हुनिया सुखी हो।"

## अनशन सत्य के नाम पर

इतना बोलने के पश्चात् बापृ का निम्नलिखत सन्देश पह मुनाया गया : 'भैंने सत्य के नाम पर यह उपवास ग्रुरू किया, जिसका जाना-पहचाना नाम ईश्वर है। जीते-जागते सत्य के बिना ईश्वर कहीं नहीं है। ईश्वर के नाम पर हम ग्रुरू बोलते हैं, हमने बेरहमी ने लोगों की एत्याएँ की हैं और इसकी भी परवाह नहीं की कि वे अपराधी हैं या निदोंप, मर्द हैं या औरतें, बधे हैं या वृदे ! हमने भी ईश्वर के नाम पर लड़कियाँ और औरतें भगायी हैं। जबरन् धर्म पलट्या दिया है। मैं नहीं जानता कि किसीने ये काम सत्य के नाम पर किये हों। उसी नाम का उधारण करते हुए भैंने अपना उपवास तोड़ा है। हमारे लोगों का हुख असहा था। राष्ट्रपति राजेन्द्रवाब् १०० आदिमयों को लाये, जिनमें हिन्दुओं, मुसलमानों और सिखों के प्रतिनिधि थे; हिन्दू महासभा और राष्ट्रीय स्वयनेवक संघ के प्रतिनिधि ये तथा पंजाब सरहदी खें और किंप के शरणाधियों के प्रतिनिधि भी थे। इन्हीं प्रतिनिधियों में पाविरतान के हाई बनिःनर जहीद हुनेन साहय थे, दिली के चीप कमिस्तर और डिप्टी कमिस्तर थे तथा आजाद हिन्द कीज वे प्रतिनिधि जनरल साहनवाज भी थे। मृति की दरह मेरे पाछ देटे हुए पंडित नेहरू और मीलाना साहव भी थे।

"राजेन्द्रदावृ ने एन प्रतिनिधियों के दस्तरातवाला एक दस्तायेल पट्टा, जिसमें मुहासे फर्ग गया था कि मैं उन पर ब्यादा चिन्ता का दोस न टार्ट् और अपना उपनास होट्फर उनके दुःख को दूर फरूँ। पाकिस्तान से बीर यूनियिन से तार पर तार आये हैं, जिनमें मुझसे उपवास छोड़ने की अपील की गयी है। मैं इन सारे दोस्तों की सलाह का विरोध नहीं कर सका कि हर हालत में हिन्दुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारिसयों और यहूदियों में पूरी-पूरी दोस्ती रहेगी—ऐसी दोस्ती, जो कभी न टूटेगी। उस दोस्ती को तोड़ने का मतलव राष्ट्र को तोड़ना, खतम करना होगा।

#### सानव-प्रतिज्ञा की सेवा

"जब में यह लिखवा रहा हूँ, मेरे पास सेहत और दीर्घ-जीवन की कामना-वाले तारों का ढेर लग रहा है। भगवान् मुझे ऐसा विवेक दे कि मैं मानव-प्रतिज्ञा की सेवा कर सकूँ। अगर आज का दिया हुआ पवित्र वचन पूरा हो जाय, तो में आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं चौगुनी शक्ति से भगवान् से प्रार्थना करूँगा कि मैं अपनी पूरी जिन्दगी जी सकूँ और जीवन के आखिरी पल तक मानव-समाज की सेवा कर सकूँ। विद्वानों का कहना है कि आदमी की पूरी जिन्दगी १२५ वरस की है। कोई उसे १३३ वरस की बताते हैं। दिल्ली के नागरिकों के साथ हिन्दू-महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सद्भावना से मेरी प्रतिज्ञा के शब्दों का तो आशा से जल्दी पालन हो गया है।

# उपवास में भगवान् का हाथ

"मुझे पता चला है कि कल से हजारों शरणार्थी और दूसरे लोग उपवास कर रहे हैं। ऐसी हालत में इससे दूसरा नतीजा हो ही नहीं सकता था। हजारों लोगों की तरफ से मुझे लिखित रूप में दिली दोस्ती के वचन मिल रहे हैं। सारी दुनिया से मेरे पास आशीर्वाद के तार आये हैं। क्या इस बात का इससे अच्छा कोई सबूत हो सकता है कि मेरे इस उपवास में भगवान का हाथ था! लेकिन मेरी प्रतिज्ञा के शब्दों के पालन के बाद उसकी आत्मा भी है। उसके पालन के विना शब्दों का पालन वेकार हो जाता है। प्रतिज्ञा की आत्मा है—यूनियन और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख और मुसलमानों में सची दोस्ती! अगर पहली वात का यकीन दिलाया जाता है, तो उसके बाद दूसरी बात आनी ही चाहिए, जैसे रात के बाद दिन आता ही है। अगर यूनियन में अवेरा हो, तो पाकिस्तान में उजाले की आशा रखना मूर्खता है। लेकिन अगर यूनियन में रात के मिटने

में कोई झक नहीं रह जाता, तो पाकिस्तान में भी रात मिटकर ही रहेगी। उस तरह के निशान भी पाकिस्तान में दिखाई देने लगे हैं। पाकिस्तान से बहुत-से सन्देश आये हैं, उनमें से एक में भी इस बात का विरोध नहीं किया गया है। भगवान् ने, जो सत्य है, जैसे इन छह दिनों में हमें जाहिरा तीर पर रास्ता दिखाया है, वैसे ही वह आगे भी हमें रास्ता दिखाये।"

#### अद्भुत हृइय

वापू को कमजोरी तो बहुत ही आ गयी। ज्यों ही प्रवचन पूरा हुआ, त्यों ही—कटघरे में बंद लोगों को छोट देने का हुक्म मिलने पर वे जैसे माग निकलते हैं, वैसे ही—सभी लोग एकाएक, एक साथ वापू के दर्शनार्थ दौड़ पड़े। वापू को कुसी पर विटाया गया। वे बरामदे में से जँचे ; , जिससे नत्ये-से-नन्दा बना भी उन्हें देख सके। यह दृश्य तो इतना अद्भुत, आनन्ददायक और भव्य था कि मुझे रामायण के उत्तरकांट का एक छंद याद आ जाता है। भगवान रामचन्द्र चौदह वर्षों का बनवास और विरह सहकर अयोध्या पधारे हैं! लोग आनन्दो-लव मनाते हैं और बनवास दिलाने का प्रायधित्त कर बरदान माँग रहे हैं कि 'प्रभो! एक ही बरदान चाहिए और वह है, भित्त !'' आज लोगों और वापू के वीच का चित्र भी हुयह बैसा ही खड़ा हो जाता है। मानो अनेक फटिनाइयों महकर इस तपश्चर्या से वापू उत्तरे हैं। यह संभ्या कभी भी भूत नहीं नक्ती। में मन ही मन यह छंद गाती रही:

'जय राम रमारमनं समनं । भवताप भवाकुल पाहि जनम् ॥ अवशेस मुरेस रमेस विभो । सरणागत गाँगत पाहि प्रभो ॥ दससीस विनासन वीस भुजा । छत दृरि महा महि भृदि गला ॥ रजनीचर वृंद पतंग रहे । सर पादक तेज प्रचंट दहे ॥ महि भंडल भंडन चारतरं । धृत सावक चाप निपंग धरम् ॥ मद मोह महा गमता रजनी । सम धुंज दिवा कर तेल अनी ॥ मन जात किमन निपात किये । मृग कोम छुनोम खेन हिंदे ॥ दित नाय अनायनि पाहि हरें । विपया दन पादैर भृति परे ॥ वहु रोग वियोगित कोम हमें । भवडं हि निसादर के एक में ॥

भव सिंधु अगाध परे नर ते। पद पंकज प्रेम न जे करते॥ अति दीन मलीन दुखी नितहीं। जिन्हके पद पंकज प्रीति नहीं॥ अवलंव भवंत कथा जिन्हकें। प्रिय सत अनंत सदा तिन्हकें॥ निहं राग न लोभ न मान मदा। तिन्हकें सम वैभव वा विपदा॥ एहि ते तव सेवक होत सुदा। मुनि त्यागत जोग भरोस सदा॥ किर प्रेम निरंतर नेम लियें। पद पंकज सेवत सुद्ध हियें॥ सम मानि निरादर आदर ही। सब संत सुखी विचरती मही॥ मुनि मानस पंकज भृंग भजें। रघुवीर महा रनधीर अजे॥ तव नाम जपामि नमामि हरी। भव रोग महागद मान अरी॥ गुन सील कृपा परमायतनं। प्रनमामि निरंतर श्रीरमनं॥ रघुनंद निकंदय द्वंद्रघनं। महिपाल विलोकय दीन जनं॥

इतना तो जानिये कि वापू के कार्य की स्तुति प्रजा कर रही हो और फिर माँग कर रही हो कि—

> वार-वार वर माँगऊँ, हरिप देहु श्रीरंग। पद सरोज अनपायनी, भगति सदा सतसंग॥

रामदास काका आये थे। डॉ॰ मेहता, जहाँगीरजी और जमशेदजी भी आये। इन सबके साथ वापू ने वातचीत की। बापू ने कताई ग्रुरू कर दी। आज के दिन न कातने के लिए बहुत समझाया, पर वापू ने कहा कि "यज्ञ किये विना खाना चोरी का अन्न कहा जाता है। मैंने अब खाना ग्रुरू कर दिया है, तो मुझे यज्ञ करना ही चाहिए।"

१० वजे वापू विस्तर पर लेटे।

#### आज की स्थिति

े ३॥ वजे जागे। दतवन, पेशाय ६ ऑस। ३॥। वजे प्रार्थना। ४। वजे । पानी, एक चम्मच नीवू का रस और नमक। ५॥। वजे 'हरिजन' के । छः लिखवाना शुरू किया। सो गये। ८॥ वजें जाग गये। ९-५ वजे पेशाव की। ९। वजें मालिश के लिए गये। १०-२० वजे वाथ में आये। वजन १०७ रहा।

११ वजे गरम पानी आठ औंस । फिर तो असंख्य लोगों का आदागगन गुरु हो गया । उनके साथ बातें । १२। वजे अनदान छुटा ।

अनदान के बाद का खुराक : आठ ऑस संतरे का रस, दो टेवह रहुन दिकों के साथ । १ बजे मुनक्का का पानी १२ ऑस । ३॥ बजे गरम पानी तहद के साथ और नीव्। ८ बजे आठ ऑस दृष, ४ औस गरम पानी के साथ मेलाकर, चार संतरे। ८॥ बजे गरम पानी दाहद के साथ आठ ऑस।

्रह्म तरह आज का दिन विताया । अब रात के १२ वज रहे हैं । या सद लेखकर, सबको '''चिट्टियाँ लिखकर सोने के लिए जा रही हूँ । .... ०००

# गीती ताहि विसारि दे!

: 32 :

विरहा-भवन, नर्णा दिल्ही १९-१-१४८

## मोन दिन

नियमानुसार २॥ वर्ज प्रार्थना । फिर वापू रोज की तरह भीतर देटे और काम किया । शाज तो मीन का दिन है, इसलिए खास और कोई वाद रहेंगी ही नहीं । माल्झि और वाय भी नियमानुसार हुए । टॉ॰ दिनझाहजी ने इलाम्स प्राथ्या । मीने वापू को वाय कराया । वापू का वजन किया गया, १०६ की हुआ । एक पीण्ट घट नया । फिर जमशेदजी, जहाँगीरजी पटेंच और डॉ॰ दिनझाहजी के साथ यात की । उन्होंने जो वात पटीं, वापू उनका जनाह होभर का ही लिखते थे । जमशेदजी और मेहना करायी (सिन्ध) की कराय हहानी सुना रहे थे । वे रहनेवाले भी हैं । अन्त में इन लोगों ने बापू में मिक्सिन आना चाहता ही हूँ, लेकिन आपने जो-जो वात वहां ही है, उन्हें लिख दिल्हिं, जनसे में उनके वारे में उनित व्यवस्था करोंगा ।"

इन लोगों के जाने के बाद बापू को गये। इन लोगों का समय तराभर बापू के साथ ही बीता। बापू ने रेंडी का तेल लिया था, लेकिन हुलाद नहीं हुआ। सामा तो अभी सामा ही नहीं। मृतक्या का पानी, मेहमधी का रहा. वाकीं और हर वार ख्कोज लेते हैं। पेशाव अच्छी तरफ साफ होने लगी है। आज प्रार्थना में कुसीं पर ही आये। आज के प्रवचन में, लिखित सन्देश में वताया:

## आभार-प्रदर्शन

"मेरे पास देश-विदेश से मेरी तबीयत के बारे में पूछताछ के और उपवास छोड़ने की खुशी के तारों का ढेर लग गया है। अभी भी तार आ ही रहे हैं। उन सबके प्रति व्यक्तिशः आभार-प्रदर्शन सम्भव नहीं। इसलिए आप सबके समक्ष उन सबका हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ। इन तारों पर से तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा यह कार्य किसी भी तरह अनुचित था ही नहीं। लेकिन इन तारों में से दो तार आपको पढ़ सुनाने हैं—एक तो पश्चिम पंजाब के मुख्य मन्त्री का और दूसरा भोपाल के नवाब साहब का है। इन दोनों के बारे में लोग वहम रखते हैं, इसलिए तार सुनाकर जाहिर करता हूँ। हमें तो जो कोई कुछ कहे, उस पर विश्वास करना चाहिए। अगर उनके हृदय दूसरे तरह के होते, तो ऐसे तार क्यों भेजते? तार निम्नलिखत हैं:

# दो ऐतिहासिक तार

"नवाव साहव स्चित करते हैं: 'आपने सभी जातियों के हृदयों को जोड़ने के लिए जो अपील की है, उसे भारत और पाकिस्तान के सभी भले आदिमयों का अवश्य ही समर्थन प्राप्त होगा। पिछले वर्ष हम लोग सभी जातियों के मीतर प्रेम, मैत्री और सद्धाव की भावना फैलाने का प्रयत्न करते रहे हैं, जिसके फल-स्वरूप भोपाल राज्य की शान्ति में बाधा डालनेवाली कोई भी अवांछनीय घटना नहीं घट सकी। हम आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि मैत्री की इस भावना का और अधिक विस्तार करने में हम अपनी पूरी शक्ति लगाने में कोई

"और अब यह देखिये पश्चिमी पंजाब के मुख्य मन्त्री का तार: 'पश्चिमी पंजाब का मन्त्रिमण्डल महत्त्वपूर्ण लक्ष्य के प्रसार के लिए आपके वहें कदम की सराहना और प्रशंसा करता है। हमारा मन्त्रिमण्डल अल्पसंख्यकों के जीवन, सम्मान और सम्पत्ति की रक्षा करने के लिए और उन्हें नागरिकता

समान अधिकार प्रदान करने के लिए सदा ही प्रयत्नद्यील रहा है। अभिषको विश्वास दिलाते हैं कि हमारा मन्त्रिमण्डल इस नीति के पालन अब पहले से भी दूनी दाक्ति लगायेगा। हम इस बात के लिए उत्सुक हैं कि रे मारतवर्ष की स्थिति में तस्काल सुधार होगा, जिससे आप अपना अनगन । कर सकें। इस प्रान्त में आप सरीखे अमृत्य जीवन की रक्षा करने के लिए ई भी उपाय उठा नहीं रखा जायगां।''

# त्रापृ की चेतावनी

आगे वापू ने कहा : "मुझे आप लोगों को एक और चेतावनी देनी है कि भी-अभी लोग विना सीचे, और चाहे जो आदमी चाहे जब अनदान कर रहा। देखना है कि थोड़े ही समय में, इस तरह फल की अपेक्षा रखकर किये गये गदानों से कदाचित् निराशा ही हाथ लगे। अलावा इसके अनदान जैसे अमीय गज का इस तरह दुरुपयोग हो, तो उसका असर भी रह ही नहीं जायगा। त्रान करनेवाले को खब विचार करना चाहिए। अगर ईश्वर के प्रति पूर्ण ता न हो और अपना स्वार्थ हो, तो उस अनदान की कौड़ी भी कीमत नहीं। की लिए हद ईश्वरीय आदेश होना चाहिए।

# वीती ताहि विसारि दे !

''अव दिल्लीवासियों और निर्वासितों पर असीम उत्तरदायित्व आ पड़ा है।

ीको एक-दूसरे के प्रसंग में कभी-कभी मिलते-जुलते रहने का यल करना हिए। बीती विसार देनी चाहिए। कल बहुत-सी मुसलिम वहनें मुसले मिलने यी थीं। उनमें से कितनी तो परदा रखती थीं। लेकिन मेरे पाछ उन्होंने दा छोड़ दिया। उन सब बहनों से मिलकर मुखे संतोप हुआ। अब हम लोग भलीभाँति समझ लें कि हम कानृत अपने हाथ में न लेंगे। अन्याय का ला हम न लेंगे, बिला बहु काम सरकार के सिपुर्द कर देंगे। साथ के ति-समिति जागत रहे।"

्रप्रार्थना के बाद साम को ६॥ यजे लमभेदली, ज्लोगीरली और दिनगात ता के साथ बातें हुई।

## जिल्ला का हृदय-परिवर्तन ?

''यापू कहने लगे : ''मुझ पर पाकिस्तान के वारे में क्या असर हुआ, वह वतलाता हूँ । आप कहते हैं कि जिन्ना साहब का हृदय-परिवर्तन हो गया है; लेकिन इसका सबूत क्या है ? फिर वे अब भी सरदार के लिए चाहे जैसा बोल रहे हैं । इनकी दलील झुठी है । अपने यहाँ कहावत है न कि 'नाच न आवे, ऑगन टेढ़'!''

जहाँगीरजी ने दलील की कि "बंबई में गांधी-जिन्ना की मेट के समय की स्थिति भिन्न थी और आज भिन्न है।"

बापू: "मेरी दृष्टि से जरा भी भिन्न नहीं। फिर मैं तो काम को मानता हूँ, वातों को नहीं। जैसा वे कहते हैं, वैसा ही हो, तो सरदार के वारे में ये सब अफवाहें क्यों उड़ाते हैं ?"

जहाँगीर पटेल: "ये लोग समझते हैं कि आपकी काफी गलतफहमी होती है। गुलाम मुहम्मद का वक्तव्य पढ़ा ?"

बापू: "मुझे अच्छा नहीं लगा।"

जहाँगीरजी: "उसने तो कहा कि मुझे तो मंत्री की हैसियत से जवाव देना चाहिए।"

वापू: "इ्सीके वक्तव्य पर ही सरदार के सामने मैंने जवाव दिया है और उसमें जवाहरलालजी भी थे ही। भाषा का चाहे जितना दोष निकालना हो, निकालते हैं। फिर भी अब अदालत को ही सौंपने की वात है। ५५ करोड़ तो क्या, पर दूसरे पाँच-दस करोड़ की वातें करते हैं। रिजर्व बैंक से इन लोगों ने कहा है और बातें ऐसी करते हैं कि हमने उससे कहा नहीं है। मैं किसी दिन गुलाम मुहम्मद से मिल्रॅ्गा, तो पहला ही यह सवाल पूछनेवाला हूँ।"

जहाँगीरजी पटेल : ''लेकिन वे मानते हैं कि आप सत्य के पुजारी हैं। स्वयं ुं े साधु जैसे हैं और आपके प्रति भी उनकी हार्दिक सहानुभृति है।''

वापू: "ऐसे लोग मैंने वहुत-से देखे हैं। टेकिन वे आचरण और काम में साधु नहीं होते।"

जहाँगीरजी: "आपके अनशन के समय मुझसे जिन्ना साहव ने पृछा कि

तार करें ? मैंने कहा कि आपके दिल में वैठता हो, तभी तार करें ! गांधीजी की द्दालत खराब है ही I सिर्फ पानी ही ले रहे हैं I इस तरह सब समझाया ।"

बाष्ट्रः "उसकी तो मुझे कुछ भी जरुरत नहीं और न उसकी कुछ परवाह ही है ।"

#### पाकिस्तान का आन्तरिक अभिप्राय

जहांगीरजी: ''वे अब काफी सुधर गये हैं। अब्दुल निस्तर तो वकील है। उसने कहा है कि 'अधारिटी' के वगैर आयें, तो कुछ भी नहीं हो सकता।''

बापू: "वह भी झांति तो पसंद करता है, पर अपनी झतों पर । वह किस काम की ?"

जहाँगीरजी: "यह कहने सं पहले उसे समसना चाहिए। फिर भारत सर-कार उसे आर्थिक दृष्टि से कमजोर बनाना चाहती है। तब अगर आप उसके साथ सचाई से बात करेंगे, तो वे आपके वफादार रहेंगे और मारकाट करेंगे, तो वे भी मारेंगे। यही मुसलमानों का और पाकिस्तान का आन्तरिक अभिप्राय है।"

वाप्: "इससे बढ़कर और कोई असत्य नया हो सकता है? आप देखियं तो सही कि भारत के लोग—हिन्दू और सिख, कितने दव गये हैं? उसमें भी निर्वासितों और सिखों ने तो गजब की बहादुरी दिखाई है और इतने इतने दुख्य लेलते हुए भी समता बरतने का बचन दिया है। यह कोई छीटी-मोटी बात नहीं कही जा सकती। सात दिनों में इतने गजब के परिवर्तन को आप और पाकिस्तान छोटी-मोटी बात समसते हैं?"

# कोई भरोसा नहीं!

मुसे लगा कि सरदार दादा ठॉ॰ दिनशाएजी और जहाँगीर पटेल पर नाराज ों, वह सोलहो आने सच ही है। बापू इतने थके हुए ये और सभी व्यर्थ की. निस्तस्य दलील कर रहे थे। अन्छा हुआ कि ये बातें चल रही थी कि इसी बीच जवाहरलाहजी आ सारे हुए। बापू ने उनसे ये बातें चर्छ।

"उसमें मुझे कुछ नहीं रुगता । मैं विस्ती दफे मिल जुका हूँ । चील से वहीं है । जिन्मा साहब की मार्पत अब कोई फैसरा हो ही नहीं स्वरत । किसीको वहाँ जाना ही नहीं चाहिए। मुझे व्यक्तिशः भी नहीं जाना चाहिए। यहाँ लियाकत आयेगा, तो में जाऊँगा या नहीं, पता नहीं। में थक गया हूँ। हमारी हर वात का वे फायदा उठाते हैं। और उसका मेरे दिल में कोई भरोसा नहीं है!"

# हत्या का षड्यंत्र

: २२ :

विरला-भवन, नयी दिल्ली २०-१-१४८

#### असंख्य पत्र

नियमानुसार ३॥ वजे प्रार्थना ! प्रार्थना में श्री जमशेदजी मेहता भी उपस्थित थे । उन्हें मेरे साथ गीता के क्लोकों को कहते हुए देख प्रार्थना के वाद
वापू ने उनसे गीता के विषय में पूछा । उनके साथ वातचीत की । आयी हुई
डाक भी देखी । डाक में अभी तो खासकर वापू के अनशन त्यागने पर उस
वारे में मुनारकवादी के ही पत्र आते हैं । डॉ॰ दिनशाहजी को वातचीत करनी
थी, इसल्ए मालिश और वाथ उन्होंने ही कराया । आज वापू का वजन १०७
हुआ । एक पौंड और वढ़ गया । वाकी सब कल की तरह ही खाने-पीने में तरल
पदार्थ ही लिये । मिट्टी और कताई, मुलाकातें आदि नियमानुसार ही चल रहे
हैं । ४ वजे एनिमा दिया गया । एनिमा लेने के वाद कमजोरी माल्म पड़ी ।
अभी चलने में सीधे पैर नहीं रख पाते । कमजोरी तो बहुत ही है । लगभग
पूरा दिन वापू के पास ही बीतता है । जो कोई वापू की तवीयत का हाल पुछवाता है, तो उन सबको चिट्ठी से जवाब देना पड़ता है । असंख्य लिफाफे और
पोस्टकार्ड तो ऐसे आते हैं कि उनमें जवाब के लिए टिकट भी होते हैं । इसलिए
जवाब देने का काम मेरे जिम्मे है ।

#### भावनगर का उत्तरदायी शासन

एक समाचार मिला है कि भावनगर के उत्तरदायी शासन वनने के बाद सभी राजा लोग एकत्र होकर काठियावाड़ को एक वनाने के निर्णय पर लगभग पहुँच गये हैं। बापू भावनगर में उत्तरदायी शासन सौंपते समय, अपने अनशन के फारण, व्यक्तिगत रूप से कुछ भी सन्देश नहीं भेज सके। इसलिए आज प्रार्थना में उसका उस्लेख करने का नोट मुझे लिखाया।

#### जोर का धड़ाका

प्रार्थना में जाते समय खालियर से यापू के नाम एक तार आया है कि वहाँ मुसलमानों को छट होने और मारने के यत्न चल रहे हैं। इस पर से माहम पटता है कि अभी देश में अन्दर-अन्दर आग धवक ही रही है।

आज बापू प्रार्थना-सभा में कुर्सी पर ही गये थे। प्रवचन चल रहा था, वहाँ कहीं एकाएक इतनी जोर का घड़ाका हुआ कि कान बहरे ही हो जायँ। अभी बापू की आवाज बहुत ही घोमी हो जाने से में तो विलक्षण उनके पास विठकर लिखती रही और इस घड़ाके से इतनी ठर गयी कि एकदम बापू के पैर ही पकड़ लिये। प्रार्थना की "भीड़ के लोग भी जहाँ-तहाँ भाग गये। बापू लोगों को शान्त करने के लिए प्रवचन देने लगे। हाथ से बैठ जाने का संकेत करने लगे। लेकन कीन कहाँ मानता है ! मुझसे कहने लगे: "क्यों ठर गयी ! अरे! कोई सैनिक लोग गोलीवार की तालीम ले रहे होंगे। यह तो ठीक, लेकिन तुसे और मुझे अगर कोई सचमुच गोली मारने के लिए आये, तो क्या करेगी !" लोगों ने भी बापू ने यही कहा कि "कोई सैनिक लोग तालीम लेते होंगे" और प्रवचन जारी रखा।

## गुसलमान का दुरमन हिन्दुस्तान का दुरमन

आज के प्रवचन में वाष् ने कहा कि "अव दिल्ही में भलेगींत हानित स्थापित हो गयी है। इसलिए मुझे आशा है कि परिणाम अच्छा ही होगा। लेकिन कलकत्ते से मुझे चेतावनी दी गयी है कि परमेक्षर को उसमें कुछ भी भेद नहीं होगा ( आर० एस० एस० के प्रतिनिधि की तरफ ने छोई भेद नहीं होगा )। यहाँ आये हुए हजारों भाई-यहनों के दुःख का पारावार नहीं है। लेकिन वे भा शानित की इस अपील में जामिल हुए हैं। इसलिए इतनी अच्छी दिहीं सारे हिन्दुस्तान और पाकिस्तान को वचायर दिली दोस्ती करने के काम में देलीं हम में आगे रोगी। हमारे नेता सरदार और जवाहर अलग नहीं हैं। अलग हो ही नहीं सफते। दोनों की दात एक ही है। कदाचित् वहने के दंग में अल्डर हो। सरदार कीर सुम्ह सुमें के इसन नहीं हैं। स्थान इसों होई दनाने

का यत्न करे, तो वह उसके सामने टिक नहीं सकता। आप सनको समझ लेना चाहिए कि जो मुसलमान का दुक्मन है, वह सारे हिन्दुस्तान का दुक्मन है। अमेरिका में आज भी हिन्दायों को गुलाम के तौर पर हैरान कर छोड़ते हैं और फिर न्याय की लम्बी-चौड़ी बातें वघारते हैं। फिर भी उन्हें वैसा करने में कुछ भी अनुचित नहीं मालूम पड़ता। लेकिन हम लोग उनके इस काम को गलत ही नताते हैं। हमारे अखबारवाले भी इस कुकुत्य की सर्वत्र निन्दा करते रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने ईश्वर को साक्षी रखकर जो उम्दा निर्णय किया है, उससे चिपके रहेंगे, तो हम बहुत ही कँचे चढ़ जायँगे।"

## पाकिस्तान जाने की व्ययता

[ वापू ने इतना कहा, तो इसी बीच वहाँ एकाएक धड़ाका होने से अत्यन्त अञ्चान्ति छा गयी, जिसमें दस मिनट बीत गये। फिर शान्ति होने पर पुनः प्रवचन जारी करते हुए बापू ने कहा : ]

''जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, कदाचित् अत्र पाकिस्तान जाने के लिए चल पड़ूँ। वहाँ की सरकार और डॉक्टर लोग मुझे आज्ञा दें, तो तत्काल ही चल पड़ूँगा। अभी मैंने अनाज नहीं ग्रुरू किया है। उसे ग्रुरू करने में अभी करीव पन्द्रह दिन लग जायँगे।

#### जवाहर: अनमोल रत्न

"हमारा सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमन्त्री सचमुच ही नाम जैसे गुण से भी अनमोल रत्न हैं। हिन्दुस्तान की इस रमणीय भूमि में जवाहर तो सचमुच ही 'रत्न' पैदा हुआ है। इनका मकान मेहमानों से भरा रहता है। फिर भी अपने इस मकान में उन्होंने निर्वासितों के लिए दो कमरे अलग रखे हैं। उन पर आज इतनी सारी चिन्ताएँ हैं कि उनके पास गीला और सूखा, दो विस्तर होंगे, तो खुद गीला विस्तर काम में लेंगे या अपना शरीर कसरत करके गर्म रखेंगे। अगर समझदार वर्ग और वड़े-वड़े पूँजीपित इसका अनुकरण करें, तो देश के कितने ही प्रस्न अपने-आप हल होकर ही रहेंगे।

## वनावट से पेट क्यों भरना ?

''दूसरी, मुझे यह खवर दी गयी है कि मेरे अनशन से लाभ उठाकर कितने

ही आल्सी लोगों ने करेन्सी नोट निकालना शुरू किया है। में पृष्ठता हूँ कि इस तरह बनाबट करके पेट क्यों भरना पटता है ? क्या पेट का गड़ा भरने का दूसरा कोई सधा मार्ग नहीं मिल पाता ?

#### कदमीर की समस्या

"लाहीर से 'कश्मीर फ्रीडम लीग' के प्रधान का मेरे नाम एक तार आया है। वे स्चित करते हैं कि जब तक कश्मीर का प्रश्न हल नहीं होता, तब तक कोई काम सफल नहीं होगा। भारत सरकार को चाहिए कि कश्मीर से अपनी सेना वापस बुला ले और कश्मीर जिसका हो, उसे साँप दे।

"हरा पर में पृछता हूँ कि जब तक करमीर के प्रश्न का निर्णय नहीं होता, तब तक क्या वहाँ के हिन्दू-मुसलमान एक-दूसरे के तुरमन बनकर ही रहेंगे ? फिर जब करमीर के महाराज और शेख अन्दुल्ला ने भारत-सरकार के पास मेना माँगने की विनती की, तभी वहाँ सेना पहुँची है। करमीर जिसका है, उसे सींप देने की बात तो ठीक है। लेकिन किसे सींपा जाय ? बाहर से जो लोग वहाँ यस गये हैं, वे पहले चले जायँ। फिर करमीर जिसका होगा, उसे सींपने में किसीको भी कदाचित् ही कुछ हरकत हो। में तो अभी-अभी अनशन कर चुका हूँ। में किसीका भी दुस्मन नहीं हूँ और न किसीको अपना तुस्मन ही मानता हूँ। इसलिए तार भेजनेवाले भाई से प्रार्थना करता हूँ कि वे यहाँ आयें और अपनी बात मुसे समझायें।

### ग्वालियर की हैरानी

'में यहाँ आ रहा था, तो ग्वाब्यिर के मुख्यमानी का मेरे नाम यह सन्देशा आया है कि वहाँ मुख्यमानी की वेहद हैरानी भुगतनी पढ़ रही है। आपकी मार्फत में वहाँ के लोगों को स्वित करता हूँ कि इस तरह करने में हम लोग यहाँ किये हुए अपूर्व कार्य पर पानी फेट देंगे।

"मुझे ऐसे समाचार मिले ई कि काठियादाड़ में छोटे-यो लगभग २०२ वेजी नरेश ई। उन सभी नरेशों ने मिल-सुरुकर यह निर्णय किया है कि एक राज्य बनाया जाय। अगर यह निर्णय सच हो, तो स्थानताई है और एक भवा गाम में पर दिखायेंगे। भागनगर सज्य ने आजा संख्य खेळा ने, त्यासम्ब रीति से प्रजा को सौंप दिया है। इसिलए में वहाँ के महाराज और प्रजा को हार्दिक धन्यवाद और मुवारकवादी आपकी मार्फत मेज रहा हूँ।"

#### हत्या का षड्यंत्र

प्रार्थना से जब हम लोग अन्दर गये, तो पता चला कि यह तो वापू को मार डालने का एक षड़यंत्र था। मदनलाल नामक एक निर्वासित युवक वापू को मारने की कुछ फिराक में ही था। उसका विचार तो यह था कि हम लोग जहाँ बैठते हैं, उसके पीछे विरलाजी का नौकर रहता है और वहीं से वम फेंककर एक साथ हजारों का खात्मा कर दिया जाय। लेकिन सोभाग्य से विरलाजी के नौकर ने स्पष्ट कह दिया कि जैसे सब बैठते हैं, वैसे ही प्रार्थना-सभा में बैठिये न ! इसलिए उसने इस तरह वम फेंका। वह वम फेंककर भाग रहा था कि एक पंजावी वहन ने वहादुरी के साथ उसे पकड़ रखा और पुल्सि के हवाले कर दिया।

#### वहादुरी कव ?

यह समाचार देखते-देखते दिल्लीभर फैल गया और मुवारकवादी के टेली-फोन पर टेलीफोन आने लगे । हम लोग फोन उठाते-उठाते यक गये । आखिर रिसीवर नीचे ही रख दिया । लेडी माउण्टवैटन भी यह समाचार मुनकर वाप् के पास दौड़ी आयीं । वापू वच गये, इसके लिए उन्हें मुवारकवादी दी । लेकिन तब तक वापू ने तो यही कहा कि "कहीं निकट में सैनिक अभ्यास ही होता होगा ।" और " के वारे में बापू ने कहा कि 'इसमें कुछ भी वहादुरी नहीं । जब मुझे सचमुच कोई मारनेवाला सामने ही आये और मैं उसका वार हँसते-हँसते झेलूँ और मन में 'राम' रटता रहूँ, तभी मुवारकवादी के लायक माना जाऊँगा ।"

#### मद्नलाल का वयान

हम लोग तो इस आदमी की जिस कमरे में जाँच चल रही थी, वहीं थे। जहाँ वापू बैठते हैं, वहाँ से ७५ फीट दूर यह वम फेंका गया। मदनलाल की उम्र अन्दाजन २५ साल की होगी। वह हिम्मत के साथ सारा वयान दे रहा था और कह रहा था कि महात्मा गांधी को मार डाल्ने के लिए ही मैंने यह वम फेंका है। उसकी जेव में से और भी हाथ से वनाये वम के गोले भी निकले। जमशेद जी भी आये हैं। यापू ने शाम को ७॥ न्यं का समय उन्हें दिया था। उन्हें तो कुछ पता ही न था। विरला-भवन में खूद भीड़ और धाँधली देख वे जिस किसी तरह भीतर तो आ पाये। वे कहने लगे: "कराची में ऐसे लड़कों से तो इसी तरह के काम लिये जाते हैं। मैंने तो यह सब बहुत देखा है। इन लोगों को यह तालीम ही रहती है कि अगर पकड़ लिये जायँ, तो किसी भी तरह का उत्तर नहीं देना और हँसते ही रहना चाहिए।" मदनलाल ने तो एक ही जवाय दिया कि "हमें गांधीजी की सुलह शान्ति पसन्द नहीं पड़ी, इसलिए इमने ऐसा किया है।"

रात को जवाहरलालजी, राजकुमारी यहन वगैरह सभी एक के बाद एक आते-जाते रहे। खुरो वापू को सिन्ध बुलाने के लिए राजी हैं, यद्यपि पण्डितजी को उनके इस कहने में विशेष तथ्य नहीं दीखता। " १० वर्ज वापू सोये। " का चित्र अभी टगमगा रहा है। " से वापू ने कहा: "ऐसा करने में महान् पाप देख रहा हूँ। उसकी अपेक्षा " मुसे छोड़े या राजकोट चली जाय। या राष्ट्रीय पाठशाला में संगीत भी सीखेगी। क्योंकि इस बारे में कनु और नारायणदास एक ही विचार रखते हैं। लेकिन मुसे आस्चर्य हो रहा है कि अब नारायणदास जैसे या कनु जैसे भी बुल निर्णय पर नहीं पहुँचते। इमिल्ड जो होना चाहिए, वह नहीं हो पाता।" • • • • •

जाको राखे साइयाँ!

: २३ :

विरला-भवन, नर्पा दिली २५-५-'४८

### डरूँ क्यों ?

नियमानुसार प्रार्थना ! रात में तो मेरे मन में लगातार, मदनदान ने वाप्त को भारने के लिए को पड़यनत्र रचा था, उद्योक विचार प्राते रहे । इस अग्रुभ कलाना का चित्र ऑकों के सामने ही घुम रहा था । अगर कुछ हो जाता, दो क्या हाल होता ? 'लाको राखे साहयों' यह फहादत सर्वथा सन्द है। इन होतों का जितना बड़ा पड़यन्त होगा ! वापू ने तो सबको एक ही जाता जिया जि "भगवान् को मेरी जरूरत होगी, तब तक मुझे रखेगा और जरूरत न होने पर उठा छेगा । मैं तो उसका दास हूँ, सेवक हूँ । मैं क्योंकर चिन्ता करूँ ?"

कल शाम को ही विरला-भवन में मिलिटरी रखी गयी। यों तो एक सुझाव यह भी दिया गया था कि प्रार्थना में आनेवालों की तलाशी ली जाय, लेकिन साफ-साफ इसे इनकार कर दिया और काफी वाद-विवाद के वाद सरदार दादा के सन्तोष के लिए इतना पहरा रहने दिया।

प्रार्थना के वाद विरलाजी ने कहा भी कि "मुझे तो डर था कि आप इतनी पुल्सि को कैसे रहने देंगे ?"

#### मेरा रक्षक राम!

वापू ने कहा: ''आपको जितनी दहशत लगती है, उतनी मुझे नहीं। फिर मी में इसे 'ना' कह दूँ, तो सरदार और जवाहर की इन सब चिन्ताओं में एक मेरी भी चिन्ता बढ़ जायगी। आज इन लोगों पर असीम जिम्मेदारी है और में तो मानता हूँ कि मेरा रक्षण करनेवाला राम ही है। उसे मुझे उठा लेना हो, तो लाखों मनुष्यों का चाहे जितना रक्षण हो, फिर भी कोई मुझे बचा ही नहीं सकता। लेकिन शासकों की मेरी इस अहिंसा पर श्रद्धा नहीं है। उनकी यही श्रद्धा है कि मुझे पुलिस का यह पहरेदार बचा सकेगा। तब भले ही वैसा किया जाय। इन दिनों अहिंसा को माननेवाला कदाचित एक में ही हूँ। ईश्वर से एक ही प्रार्थना है कि ऐसी अहिंसा कम-से-कम अकेला में ही दिखा सकूँ, ऐसी शक्ति दे। इसलिए मेरी रक्षा के लिए यहाँ पुलिस हो या न हो, सेना के बड़े-बड़े लोगों का सरंजाम रहे या न रहे, मेरे लिए सब समान ही है। कारण मेरा रक्षक तो राम है। वाकी सब वेकार ही हैं, इस विचार पर मैं अत्यन्त दृढ़ होता जा रहा हूँ।"

# आज युधिष्टिर कहाँ ?

नियमबद्ध सारा दैनिक कार्यक्रम चलता है। अभी कमजोरी तो रहेगी ही, लेकिन मालिश के लिए धीमे-धीमे पैर रखते हुए चलकर जाना शुरू कर दिया है। वम के इस धड़ाके के बाद शायद वापू अपने वारे में और भी अधिक वेखवर न वन गये हों ? हर वारे में और हर मौके पर वे यही कहते हैं कि ''मेरी क्या वात है ? ईश्वर को अभी मुसरी काम छेना होगा, इसीलिए उसने बचाया है। यों तो मानव ने जिस दिन जन्म लिया, उसी दिन से मृत्यु उसके साथ लगी है। उसकी चिन्ता हम लोग क्यों करें ?"

एक वातचीत में—अभी-अभी' 'के वीच अनुक विषयों में एक विचार नहीं हैं। उसे' 'यह वाष् से कहा : "वाष् ! आप ऐसा क्यों नहीं नोचते कि किसीमें अमुक शक्ति कम होती है, तो किनीमें अधिक ! किसी शक्तर में मीटा कम होता है, तो किसीमें अधिक । आप जब शुद्ध धर्म की वातें करते हैं, तब दूसरे आपद्धर्म की वातें करते हैं। युधिष्टिर का जब स्वर्गारोहण हुआ, तो आगे ही आगे बढ़ते गये और उन्हींके समे भाई एक के वाद एक गिरते गये।" वीच में ही एक व्यक्ति वील उटा : "लेकिन युधिष्टिर के साथ कुत्ता भी तो या न ? और आपके हष्टान्त के अनुसार स्वर्ग पहुँचनेवाला आज ऐसा कुत्ता भी कीन है ? फिर वह तो पशु था, जब कि यहाँ में मानव की वात कर रहा हूँ—ऐसा कोई मानवीय व्यक्ति तो नहीं है न ?" इन पर वाष् ने कहा : "लेकिन आज ऐसा युधिष्टिर भी वहाँ है ?" और सब हुँस पड़े !

### द्धश्मनी नहीं, दोस्ती

सिखों के एक प्रतिनिधि-मंटल के साथ चार्तानाप में हानी करतार्राह ने सिखों पर हुए अत्याचारों का वर्णन किया ।

यापू ने एक बात नीट घरते हुए कहा : "में जानता हूँ कि नहीं क्या हो रहा है। मगर इस तरह बुजिदली घरके हमारा काम बननेवाला नहीं है। मैंने आज एक बात सुनी कि इन दिनों यू० पी० में हिन्दुओं को ऐसा लगता है कि अगर इम दादी रखेंगे, तो बहादुर बन जायेंगे। लेकन इस तरह बहादुर घोड़े ही बनते हैं ! में आपका प्रत्य साहब पदता हूँ, तो आपको एउ रखने के लिए थोड़े ही पदता हूँ या आपको पूछकर घोड़े ही पदनेवाला हूँ। मगर ऐसा घाँ कि 'दाड़ी रखो, सुपाण रखो और असुक-असुक रखों', तो पह गय मुद साइब ने कहीं नहीं लिखा है। 'सुसलमान हिन्दुओं को जहरी मौप मानते हैं', तो आपको फाफा सुद्वाने की कोशिया नहीं करनी थी। अगर ऐसा है, तो मुद्दे रहना जहरूना तमेगा। मुद्दे पता चड़े कि गय दमा ही दमा है, तो हिल्सक कि नदा में मुसलमानों से साफ-अप कर दिया था।

#### अन्तिम झाँकी

''आज का नजारा आले दरजे की वहादुरी है। अव वदला दुश्मनी का नहीं, दोस्ती का लेना है। आपकी वात मुझे मान्य है। अच्छा हुआ कि आपने सव बातें बतायीं। अब दिल्ली में पूरी शान्ति है, तो मैं कौन-सी सिक्युरिटी माँगनेवाला था ! मगर दगा होगा, तो मुझे यह सन्तरे का प्याला जहर जैसा लगेगा। अभी तो यह तीसरा दिन ( उपवास छोड़कर ) है। जब मैं तैयार हो जाऊँगा, तव जो कहना चाहें, कहें और करें।"

### गांधी आप जैसा ही

ज्ञानी करतारसिंहजी: "दु:खी आदमी की अक्ल ठिकाने नहीं रहती। सभी महात्मा गांधी तो नहीं हो सकते।"

वापू: "महात्मा गांधी न फरिश्ता है और न शैतान। वह सिर्फ आप जैसे इन्सान ही हैं।"

सिख भाई: "नहीं, हमारे महात्मा गांधी तो एक ही हैं।"

वापू: "क्या आप दो हैं ?"

सिख भाई: "दुनिया के कोने-कोने में आपकी आवाज पहुँचती है।"

वापू: "ठग भी दुनिया में वहुत हैं न ? ( हॅसी ) । रोखपुरा में जो कत्लेआम हुआ, वह तो नादिरशाही से भी ज्यादा हुआ। रावलपिंडी में भी वही था। इसिलिए अव मैं शेखपुरा का नाम क्या हूँ १ किसने ज्यादा और किसने कम काटा, यह कहने का अब कोई मतलब नहीं है। सिखों ने तो इस बक्त ऐसी वहादुरी वतायी है कि मैं सचमुच उनका एहसान मानता हूँ। इतना दुःख होते हुए भी मेरा फाका छुड़वाने के लिए उन सबने तमाम शर्ते मंजूर कर रखी हैं, यह कोई कम नहीं है। मगर एक इन्सान जितना ज्यादा-से-ज्यादा कर सकता है, उतनी कोशिश मैं कर रहा हूँ। in the second

### जिन्ना का हुक्म

''मेरे पास तीन पारसी आये हैं। वे लोग जिन्ना साहव और पाकिस्तान के नेताओं से मिलकर आये हैं। उन्होंने कहा कि कराची में वहुत ज्यादा लोगों को परेशानी तो जरूर हुई। मगर कराची में सव शरमिन्दे भी हुए हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि हमारी गलती नहीं हुई। अव जिन्ना साहव ने हुक्म दिया

है कि एक भी आदमी इस तरह सुनहगार होगा, तो उसे कई। सजा होगी। छ्ट का माल अफसरों के घरों में से निकाला गया है। इसलिए में आपको चकीन दिलाता हूँ कि मुझसे जितनी सेवा हो सकेगी, उतनी करनेवाला ही हूँ। आखिर मुझे तो करना है या मरना है। कल ही आपने देखा होगा, मगर में मानता हूँ कि राम को अभी भी मेरे पास से कुछ काम लेना ही है, तो मुखे करना ही है।"

प्रार्थना-सभा में पहुँचने में दस मिनट देर हुई । बापू ने सबसे माफी माँगी और अपने प्रवचन में कहा :

#### सोभाग्य की प्रतीक्षा

"कल जो घड़ाका हुआ और उसके वावजह मैंने जो शान्ति रखी, इसलिए बहुत-से लोग मुसे शावासी देते हैं। मुवारकवादी के तार और टेटीफोन तथा चिट्टियाँ लिख रहे हैं। लेकिन वस्तुतः देखा जाय, तो इसमें किसी तरह की वहा-दुरी की, यह कहा ही नहीं जा सकता। जब बम का घड़ाका हुआ, तब मुझे यही लगा कि आसपास कहीं सैनिक लोग अभ्यास करते हींगे। लेकिन बाद में ही यह खबर लगी कि यह तो मुझे गारने का पड्यन्त्र ही था। सभी बहादुरी तो तभी कही जायगी, जब मेरे सामने ही बम फूटे और में न दर्व और आप देख सकें कि उस समय भी में हँसता हुआ ही आपसे विदा हूँ! इस सीभाग्य की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। लेकिन आज लोग जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, में उसके योग्य हूँ ही नहीं।)

#### भगवान् दण्ड देगा

"आप सबसे मेरी यह विनम्न प्रार्थना है कि जिस भाई ने यह काम किया है, उसकों कोई भी नपरत से न देखें और न उसका तिरहकार ही करें। उस देवार को यह लगता होगा कि मैं हिन्दू-धर्म का दुरमन हूँ। इस सुवक पर तो मुझे द्या ही आती है। फिर भी उसने बड़ी वहातुरी के साथ पुलित को द्यान दिया है। हम सब जिसे हुट मानते हों, उसे सजा देने का हमारा अधिकार नहीं। जो सब-मुच हुट होगा, उसे सजा देने के लिए भगवान देश ही है। फिर भी इस तरह हिन्दू-धर्म को बचाया ही नहीं जा सकता। मैं बचयन से ही सर्वभागों के प्रति नमादर दिखाता आ रहा हूं। अगर मेरे हाथों हिन्दू-धर्म का रक्ष्य होना हो, हो ईशर मुझे यह भावना सभीमें प्रयुद्ध करने के लिए निमन्त दनावेगा।

# अन्तिम झाँकी

#### प्रेम से जीतें!

"कल सिख भाई मुझसे कह गये कि इस काम में उनमें से किसीका हाथ नहीं है। वह एक सिख या मुसलमान चाहे जो हो, उससे क्या ! में यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान उसे सन्मति दे। मैंने आई० जी० पी० से भी कह ही दिया है कि उसे कोई सताये नहीं, इसका ध्यान रखें। उसे प्रेम से जीतने का यत्न करना चाहिए। अगर उसे यह प्रायिश्वत्त हो कि ऐसा करके मैंने किसीकी भी सेवा नहीं की, तो वह दया का पात्र ही है। लेकिन अगर आपके मन में "भी यह लगता हो कि चूढ़े ने न्यर्थ ही अनशन किया और चूँकि अनशन में मर जाय, तो कलक का टीका लगेगा, इसलिए" मुझे जिलाने के लिए ही यह प्रयत्न हुआ, तो आप सो गुनहगार हैं। लेकिन अगर आपको यह लगता हो कि दिखी में अशान्ति करने में हम लोगों की ही वदनामी है, तो वातावरण का असर उस भाई पर अवश्य ही होनेवाला है। दुनिया में कहीं ठिकाना ही नहीं रहता।

"इस प्रार्थना-सभा में ही आप सब भगवान् का नाम लेने और उसका काम समझने के लिए एकत्र हुए हो, ये चारों ही तरफ घूमनेवाले पुल्सिवाले या और कोई आपकी मदद के लिए न पहुँचे, गोलियाँ दनादन छूटती हों और फिर भी मैं मुक्त मन और मुक्त कंठ से रामनाम लेता तथा लिवाता रहूँ—जब ईश्वर मुझे ऐसी शक्ति देगा, तब मैं सचमुच धन्यवाद का पात्र हो सकूँगा।

"में यह जानकर खुश हुआ कि वम फेंकनेवाले को एक अवला वहन ने हिम्मत के साथ पकड़ रखा। मैं मानता हूँ कि वलवान हो या निर्वल, गरीव हो या पूँजीपति, लेकिन जिसका मन साफ है, उसके पास सभी कुछ है। चाहे जो हो, लेकिन आप सवका मेरे प्रति जो अपार प्रेम है, मैं उसके लायक वनूँ, यही भगवान से प्रार्थना है।

### पाक सरकार से प्रार्थना

"यहावलपुर के भाई अत्यिषिक घबरा उठे हैं। आज ही मेरे नाम वहाँ के नवाब साहव ने तार भेजा है कि उनसे जितनी वनेगी, पूरी मेहनत करेगे। बंबई से सिख भाइयों का तार है कि सिंध में दस-पन्द्रह हजार सिखों का जान-माल मारी संकट में पड़ गया है। मैं यहीं से पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि वे सिखों को विश्वाच दिलायें कि "आप यहाँ रहें, तो हम आपकी रक्षा करेंगे।" अगर ऐसा न कह मको, तो सभी सिखों को एक जगह इकहा कर पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ भेज दें। सिखों जैसी वहादुर जनता पर और उसकी इनजत-आवरू पर हाथ डाकने की किसीकी ताकत नहीं देखता। सिख जनता भैयं रखे। मैंने हालत देखने के लिए आज ही अपने तीन निजी पारसी भाद्यों को भेजा है।

#### त्रयालीस का ही परिणाम

'एक भाई ने १९४२ के और अभी के मेरे अनदान की तुलना करते हुए लिखा है कि अगर आपका दारीर छूट जायगा, तो और भी अधिक हिंसा पूट पड़ेगी आदि।

"यह सन्द है कि १९४२ में मेरे जेड़ जाने के बाद हिंसा पृष्ट पड़ी। आज हम उसीके कारण भुगत रहे हैं। अगर उस समय सारा देश अहिसक बना रहता, तो आज हमारी यह दशा कभी भी न होती। मुसे बचाना होगा, तो भगवान् ही बचायेगा। अगर अहिंसा से भरा मानव मरता है, तो भी नुक्सान नहीं होगा। मैं तो गरीब मनुष्य हूँ। मुसे किसी बात की विसात नहीं है। ईश्वर तो बिना बिसात के गरीब मानब को निमित्त बनाकर स्वयं जो चाहता है, करने में समर्थ ही होता है।

"दिल्ही में अब हिन्दू-मुसिल्म दंगे नहीं होते, बह तुनकर मुझे सन्तीर हुआ। मुसिल्म बहुनें भी अब खुलेआम घूम-फिर रही हैं, इससें भी मुझे सन्तीप होता है। हम अपने हृदयों, अपने दिलों को भगवान् का मन्दिर बनावें, यही प्रार्थना है।"

#### खतरा भिटा नहीं

प्रार्थना के बाद बाप् कुर्सी पर ही भीतर गये। रुटायाती का दोटा ही हमा हुआ है। आने के बाद प्रवचन देखा। सिन्ध की पर अक्टर कहानी सुनकर सभीका हदय प्रवित हो उडता था। देखें, अद बाप् कीन-का नक कदम उडाते हैं!

रात में पण्डितजी के साथ पण्डेभर बातचीत की । अवस्य भी यह असमन और बम की घटना भवानक थी। वेशिन मालम पड़ता है कि अभी बाह पर से खतरा नहीं मिटा। फिर भी उनके टेखों, विचारों और प्रवृत्तियों से अभी भी कुछ नया ही या जनता को चमका देनेवाला कृत्य करने का रंग ढंग दीख रहा है। दो दिनों में कार्यसमिति की बैठक भी होने जा रही है। उसमें क्या होता है, देखें। अभी तो दबी आग जैसा ही लगता है। शान्ति का कोई असर नहीं दीखता।

### पापं को किसीका सहारा नहीं

९॥ बजे सोने की तैयारी हुई । मैं तो भाई साहब के साथ बातें करने और लिखने में रोक ली गयी । अब सबको समझने लगा है और सभी एक ही बात कहते हैं कि "अब पता चलता है कि सभी बापू के कितने वफादार हैं।" सस्ती कीर्ति मिल जाती है, इसलिए सभी बापू के पास पहुँचते हैं। लेकिन बापू कितने उदार हृदय हैं कि सभीका कितने प्रेम से स्वागत करते हैं।

मेरे मन में विचार आया कि नारायणदास काका जैसे और जितनों को वना, सबको भाई ने उपदेशात्मक पत्र तो लिखे, पर उन्होंने जुदी वात नहीं पायी। लेकिन अब तो मुझे सब पर अपार दया आती है। उनमें एक बंगाली बहन, जो नोआखाली से आयी हैं, भी चर्चा की विषय बन गयी हैं। उनकी अपेक्षा ''विवाह ही कर लें, तो सभीके लिए शोभास्पद होगा, यही दीखता है। बापू मुझसे कहते: ''सभी जैसे हैं, अपने-आप दीख पड़ेंगे। उन्हें वैसा दिखलाने में कोई निमित्त न बने, इसीमें लाभ है। मैंने आज ही प्रार्थना में कहा है न कि पाप को किसीका भी सहारा नहीं होता। इसी कारण सभीको वैठाकर इतने भारी विरोध के वीच भी तुझे तार कर महुवा से ठेठ नोआखाली तक बुलवाने का यही उद्देश्य था। उनकी दृष्टि से ही' 'इन सबको देखने दो। इस लोग कहाँ है, कहाँ थे और कहाँ जायेंगे?''—पैर धोते हुए वापू ने ये व्ह कहे।

# विस्फोट: जाग्रति का शुभ लक्षण

: 88 :

विरला-भवन, नयी दिल्ली २२-१-१४८

### 'वा' के श्राद्ध पर उहार

शाज वड़ी वा के मासिक श्राद्ध के निमित्त गीता-पारायण हुआ। आधा पारायण सुनने के वाद वापू वीच में ही सी गये। अभी कमजोरी तो है ही।

प्रार्थना के बाद मेरे साथ रात की सारी वातें कीं: "मुसे हमता है कि जिन लोगों को थिछार सहना पड़ा है, उन्हें चाहे जब अपना हद्य अपने-आप खोलना ही पड़ेगा।" ''नोआखाली सें ''अपने साथ लायी हुई 'दोदी' के यारे में वातें कहते हुए वापू कहने लगे: ''यह भी मेरी आँखों से ओहाल नहीं है। लेकिन में अब किसीका वाजी क्यों वनूँ ? सभी खुद ही अपने काजी यनें और समाज में जिस तरह रहना हो, उस तरह रहें। कांग्रेस, भारत और पाकिस्तान के विप्य में भी मेरी यही नीति है। कल की कीन जानता है। लेकिन अब जद तक अपने जीवन का अन्तिम धास चले, तब तक पूरी सचाई से ही रहना चाहिए। मुझे पूरा विधास है कि अपने विचारों को माननेवाला में अकेला ही हूं, लेकिन अब उनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे ही जैसे में सोचता हूं, देते ही देते अत्यन्त हढ़ होता जा रहा हूँ। विस्तु जिनका मेरे विचारों के साथ प्रहारमण विरोध है, उन्हें अपनी छाती पर हाथ रखना होगा। में मानता है कि दम खा भड़ाका अनिवार्य रहा। मेरी जावति के सुलक्षण ही भगवान ने में ते हैं।

समय में गहरे विचार में था कि ' के जैसों का यह हाल ? इस बंगाली महिला के पीछे यह भावना ?' ' के जैसी इतना झुठ बोल सकती है ? नोआखाली से या राजकोट से ' ' ये दोनों आज चुप बैठे हैं ? लेकिन भगवान कहता है कि तुझे में एक के वाद एक सभीका असली रूप दिखला हूँ । इसीलिए यह धड़ाका भी किया । इस धड़ाके के पीछे भारी गंभीरता भरी हुई है और उसे कोई पहचान नहीं सकता । लेकिन अब इस चर्चा में आज तुझे फँसाने में कोई लाभ नहीं है । में अत्यन्त दवा ही हुआ हूँ और उस तरह तुझे तो मुझे समझाना ही चाहिए । तू अपना तो वेड़ा पार ही समझना । और जैसा कि मेंने कल की प्रार्थना-सभा में कहा, मुँह में राम का नाम हो, तेरी गोद हो और हँसते-हँसते ही किसीके छरें या बंदूक की गोली का वार झेलेंता रहूँ । इसिलए दुनिया कहे या न कहे—क्योंकि वह दुरंगी है—पर में तुझसे कहता हूँ कि तू मानना कि में तेरी सची माँ हूँ । सचा महात्मा हूँ । अगर ऐसा ही कुछ हो, तो अब मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा । अब जा और विसन को मेज दे, 'हरिजन' की तैयारी करनी है। ' ' '

बहुत दिनों वाद वापू ने इस तरह की वात कहीं। इन्हें तुरन्त लिख रही हूँ। वापू डाक देख रहे हैं। उनके पास 'हीटर' रखा हुआ है।

क्षणभर तो वापू ने कही हुई वात के चित्र की कल्पना की । लेकिन ऐसा तो वे कहते ही रहते हैं। में तो मानती हूँ कि वापू का अपघात ही टल गया। अब कुछ भी नहीं होगा। और वापू १२५ वर्ष तक जियेंगे ही। लेकिन वे 'दीदी' की वात पर कहते थे, इसलिए उनके हृदय में 'साथियों की ठगी के गरे में कदाचित् वेदना भरी हो। इसीलिए वड़े ही गंभीर दिल और चेहरे से कह रहे थे। मैंने इस वारे में उनके सामने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि सुवह-सुवह ग्रिप् का व्यर्थ समय खराव होगा और वे थक जायेंगे। और किसीकी नाराजगी गड़ानी पड़े, लेकिन वापू के पास सभीके ''पेश ही हो गये और मुझे खासकर लेने के लिए कहा है। इसमें कुछ आन्तरिक हेतु होना चाहिए। देखें, या गुल खिलता है ? मुझे हर घड़ी डर लगता है कि इतने शिप्य, साथी और द्वानों के रहते इन दिनों वापू के निकट मेरा स्थान इतना प्रमुख हो गया। वे मुझे ऊँची दृष्टि से देखते हैं, सिखलाते हैं, तो कदाचित् कहीं गहरी खाई गिरने का मौका न आ जाय! इसलिए वापू जव-जव मझे किमीके नारे में

कहते या लिखते हैं, तो अच्छा ही नहीं लगता। कहीं इतना डॉचा नड़ाते हैं. तो फभी गिरने का समय न आ जाय। इसकी घोषड़ा बीच की रिसंति ही ठीक है।

#### दृसरा जवाहर नहीं

रामदास काका १२ वजे आये थे। वे आज नागपुर जानेवाले हैं। वाह् सुशीला वहन को वहावलपुर भेजनेवाले हैं। "एक बात की खोज के लिए। वाषू कहने लगे: ""की जवाहर के साथ तुलना हो ही नहीं सकती। इस परिवार की दिक्षा ही अलग है। भारत में वैरिस्टरों या धनवानीं की उसी नहीं। मुझे बता कि क्या भारत में दूसरा भी कोई जवाहर है?"

वापू का और सब तो नियमानुसार ही चला करता है। मंजन में अभी अनाज झुल नहीं किया है। वजन १०८ पर पुनः स्थिर है। अब तो मुसलमान कोई खास विकायत नहीं करते। दिल्ली में मलीमाँति झान्ति दीस रही है।

### सब कुछ भगवान् के हाथ

ं आज बापू धीरे-धीरे प्रार्थना-सभा तक चलकर ही गर्य। उनके पैरी में अभी ताकत नहीं आयी। खंभे तक हाथ था, तय साधारण तथीयत से बाए के टेकने का चलन माल्म नहीं पड़ता था। लेकिन आज हाम के टेकने का बलन माल्म नहीं पड़ता था। लेकिन आज हाम के टेकने का बलन माल्म पड़ता था। यही बताता है कि अभी बापू की यमकोरी तो है ही।

फिर भी यह सच है कि चलते हुए जाते देख गर्भाको बहुत जानन्य हुआ। यापू ने आज के प्रवचन में कहा : "आप देख सबते हैं कि ईश्वर परि-शीरे मेरे शरीर में ताकत भर रहा है। में आद्या करता हूँ कि अब जन्दी ही पहले जैसा हो जाऊँगा। लेकिन आखिर सब कुछ भगवान के ही हाप में है।

"एक भाई का अभी मुझे एक लिखित गुन्देश मिला है कि जगहरतातर्जं और अन्य गंतियों या अधिकारियों ने अपने-अपने परंा में रामे की रायक्या पर से हैं। लेखिन उनमें कितने समा नकते हैं! और यो लोग को को के की महना सनते हैं। आदर्श उपस्थित हो जाता है। इसी तरह दुखियों पर उनके प्रति दिखाई हुई सहानुभूति का असर भी पड़ता है।

### स्पर्धा : देश की मृत्यु

"दूसरी एक बात यह आयी है कि लोग कहते हैं: 'पहले कांग्रेस को एक लाख रुपये जुटाने में बड़ी ही मुश्किल पड़ती थी। लेकिन आज हम लोगों के पास करोड़ों रुपये तो आये ही हैं, पर इनके सिवा और भी इतने रुपये उगाहने हों, तो कोई कठिनाई नहीं होगी।' पैसा इकट्ठा करने की ताकत हममें आयी, यह ठीक ही है। पर मैं देखता हूँ कि खर्च तो अंग्रेजों के जमाने में चलता था, वैसा ही चल रहा है। इस नाजुक समय में शौक के खातिर तो पैसा खर्च किया ही नहीं जा सकता। हम सोचें कि अमुक वारे में हमें विलायत के साथ स्पर्धा करनी है, तो ऐसा करने में भले ही आज हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इतना याद रखना चाहिए कि वहाँ की अपेक्षा यहाँ प्रति व्यक्ति हमारी आय वहुत ही कम मानी जायगी। अगर हम जैसा गरीव देश खर्च करने के वारे में विदेशों के साथ स्पर्धा करने लगे, तो देश की मृत्यु ही समझिये। यह बात विदेशों में जानेवाले हमारे प्रतिनिधियों पर भी लागू होती है। हम कांग्रेसी ही कहा करते थे कि हमारा राज्य होने पर हम यह सब (फिज्लूखर्ची) वन्द कर देंगे। तब फिर अब अमेरिका से स्पर्धा करके खाने-पीने, पार्टी या मौज-शौक के पीछे व्यर्थ पैसे का अपव्यय करना छोड़ देना चाहिए। किन्तु आज मुझे खेट के साथ कहना पड़ता है कि हम अभी ऐसा नहीं कर पाये हैं। मनुष्य को आत्म-ग्रुद्धि का प्रयास करना चाहिए। पैसे से या पैसा विगाड़ने से किसीकी कीमत नहीं बढ़ती।

#### आत्मशुद्धि-यज्ञ में समान भाग

"मैंने कुछ दिन पूर्व आपसे ग्वालियर के दंगे की वात कही थी। लेकिन आज एक खुशलवरी सुना रहा हूँ कि ग्वालियर के महाराज ने अपनी प्रजा को उत्तर-दायी शासन सौंपना तय कर लिया है। प्रजामण्डलवाले यह शासन-सत्ता मले ही स्वीकार करें, यह तो प्रसन्नता की ही वात है। लेकिन साथ ही साथ उसमें अगर हिन्दू-मुसलिम-वैमनस्य घुस जाय, तो वड़ी कठिनाई हो जायगी। महाराज को तो प्रजा का सेवक वनकर रहना है। आज की आत्म-शुद्धि के यह में स्पा राजा और क्या प्रजा, सभीको समान रूप से ही अपना भाग अर्पण करना होगा। तभी आज की दुनिया की इस कटिन परिस्थित से उद्घार पा सकते हैं।"

प्रार्थना के बाद वापू घूमने नहीं गये। धीरे-धीरे आये। टॉक्टर और करी मुलाकाती बैठे ही हुए थे। आकर उनसे बातचीत की। विकिश कमेटी में पेरा किये जानेवाले मुद्दों पर चर्चा हुई। पिष्टतजी आये। उनके बाद प्रवचन लिखकर सोने की तैयारी हुई।

#### असीम वात्सत्य

में मालिश कर रही थी, तो पुनः मुझसे कहा : "मैंने नुवह नुझे लो-लो दातें कही हैं, उन्हें नोट कर कल मुझे देना । उस बारे में अभी किसीने चर्चा करने की जरूरत नहीं । तुझे तो मुझे वतलाना ही चाहिए । अगर न बता कें, तो मैंन धर्म श्रष्ट हुआ माना जायगा । इसीलिए नुझते कहा । तू मुखी और स्वर्ध रहेगी, तो मैं जीत गया ।"

बापू के अपार प्रेमभरे वात्सल्य की तो सीमा ही नहीं ! इतनी-इतनी कठिन समस्याएँ रहने पर भी इनकी सावधानता और कार्यदेखता को कदानित् ही कोई उपमा दी जा सकती है। कुछ अजीव ही होना है रही हूं।

में भी वातचीत कर और अपना काम पूरा कर ११ वजे सेवी । बाल वाप् के लिए दतवन कूचने में काफी देर हो गयो । कहाँ कूचा लाव, जिनमें दिस्ता-भवन में सोये हुए सोगों को शोर न हो । आलिर दस्याले पर लाकर कूचा । पुल्सि का पहरा है, इसलिए कम्पाडण्ड और वँगला काफी सलग है। ०० ६

## अहिंसक साम्राज्य का अवसर

: 56 :

विरला•भवन, नदी दिएकी २३-४-१४४

### सेवा सफल हो !

नियमानुसार प्रार्थना के बाद | बापू ने मेरी टायरी ही | मॉम की, उसे देगाः और उसके बारे में अपना निम्मलिखित अभिदाय विकलाया : "चि० मनुङ्गी,

🤾 तेरी डायरी बहुत दिनों वाद देखी । बहुत ही प्रसन्न हुआ । तेरी परीक्षा तो पूरी हो गयी है। त्ने मेरी सेवा में अद्भुत भक्ति दिखलाई। प्रिवार और उससे वाहर अब तक मुझे ऐसी गुद्ध छोकरी नहीं मिली। इसीलिए किसीकी भी माँ न वनकर तेरी माँ वना हूँ। फिर तेरे नोट में तेरे मन की अस्वस्थता क्यों दीख पड़ती है ? और वह मुझे बतायी क्यों नहीं ? "की या किसीकी तुझे किस वात की दरकार करनी चाहिए ? यह लड़की मुझे छल रही है। लेकिन सच पूछो तो छला जानेवाला छला जाता है। इस महायज्ञ में तेरी अद्भुत सेवा की मेरे मन में अपार कीमत है। लेकिन तेरा अपराध इतना ही है कि तूने अपना शरीर सर्वथा विगाड़ डाला। उसमें तेरी शारीरिक मेहनत की अपेक्षा तुझे तेरा संकोच मारे डालता है। कौन जानता है कि फिर वम फूटे और कदाचित् मैं राम-नाम लेता-लेता तेरी पास से चला न जाऊँ ? अगर ऐसा हो, तो तू शत प्रतिशत जीत गयी। यह देखने के लिए में जीवित न रहूँगा! लेकिन ये अक्षर और त् तो जीवित रहेंगे न ? और मैं तो तभी विजयी माना जाऊँगा, जव कि तू ७० वर्ष की बुढ़िया के बदले, जैसी कि अभी दीखती है, १७ वर्ष की खिलती वालिका बन जायगी। तू देख कि ईश्वर कितनी सहायता कर रहा है ! सभी जैसे हैं, वैसे अपने-आप दीख पड़ रहे हैं न ? लेकिन क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही अँधेर है ? आज यह लंबी चिट्ठी लिखी है । इसकी नकल जयसुखलाल को भेज देना । -बापू के आशीर्वाद।" ₹₹-१-186

[ इस प्रकार मेरी डायरी में, लेटे-लेटे ही कमजोरी के कारण मेरे हाथ से ही लिखनाया और अपना हस्ताक्षर, यह लिखकर कर दिया कि ''तेरी सेना सफल \_हो'', बापू के आशीर्वाद । न०''दि०''', विरला-भवन । फिर छह बजे ]

इसके वाद दूसरे नोट में ''की आयी चिही का उत्तर दिया ।' 'इस माई ने

था:

पूज्य वापू की सेवा में,

दोपहर को पता चला कि आपका अनशन ग्रुरू हुआ है। अनशन के बीच आपको कष्ट देना नहीं चाहता। लेकिन आज तो यह विना लिखे नहीं रहता—

### अहिंसक साम्राज्य का अवसर

#### दोस्ती असम्भव

(१) आपके अनदान के पाँच-सात दिनों के भीतर हिन्दू-मुसलमानों के तीच दिली दोस्ती हो जाय, यह असंभव है। हाँ, ऐसी एकता हो गयी है, इसे दिखलानेवाले जुल्स और सभाओं के प्रदर्शन काफी होंगे। वे हों, यह ठीक ही है। फिर भी पूरी तरह हृदय की एकता के सबूत के तौर पर नहीं। इसीलिए आपका अनदान ट्रंट जाय, तो इस भ्रम में न रहें कि हृदय की एकता भी आ गयी है। कलकत्ते की ज्ञान्ति को में हृदय की एकता नहीं मानता। लेकिन आपके अनदान से इतना हो सकता है कि हिन्दू अपना गुस्सा काबू में रखकर निर्दोप मुसलमानों का कल्ल न करें। में मानता हूँ कि आपके अनदान ट्रंटने के लिए इतना काफी होगा।

## गृह्-युद्ध की सृचना

(२) आपने अपनी तपस्या से जनता के हृदय में अपूर्व स्थान पाया है। वृस्री ओर लोगों में शरीर मरे, तो उसकी चिन्ता ही क्या है ? आत्मा अमर है, एसा शान पैदा नहीं हुआ है। इसलिए आपका शरीर क्षीण होता हुआ देखने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। फलतः इस शरीर को बचाने के लिए लोग अपना गुस्सा और तिरस्कार दबा देंगे। दबा कोध मौका पाकर भमक उठता है। मुशें लगता है कि इसी विचार के कारण अपने देश के सामने भारत का विभाजन करने की अपेक्षा 'सिवल वार' ही पसंद करने की स्चना पेश की हो।

### केन्द्रित उत्पादन क्यों ?

(३) अगर लंगों के दिलों से द्वेप ओर क्षेष्ठ निकाल फेंकना हो, तो गरकार को चाहिए कि उन्हें अपना जीवन रचनात्मक कार्यक्रम पर ही रचने की शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन आज तो में अखवारों में पढ़ता हूँ कि थोड़े ही दिनों में ६०० ट्रेक्टर और ६००० ते अधिक आमोनियम सलोट खाद विदेश में यहाँ आनेवाली है। देश की सुरक्षा के लिए देश के आयोगीकरण की बात तो टीक है। लेकिन जीवन की मुख्य आवस्यकताओं—अब और वख—को गेन्द्रित उत्पादन का सिद्धान्त क्यों लगाया जाता है, यह समझ में नहीं आता।

जहाँ आज अमेरिका में लोग प्राकृतिक खाद की ओर आकृष्ट हो रहे हैं, वहीं हम लोग रासायनिक खाद की ग्रुक्आत करते हैं।

## .मुसलमान पूर्ण निर्दोष नहीं

- (४) भारत के मुसलमान हमें जितने निर्दोष दीख पड़ते हैं, उतने नहीं हैं। यह बात मैं अपने निजी अनुभव से कह रहा हूँ। फिर दिख्डी के मुसलमान आपसे अपनी जो करणाजनक स्थिति बताते हैं, उससे यह न समझ लें कि हिन्दुस्तान के सभी मुसलमान या उनमें अधिकतर निर्दोष हैं और दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। इसके विपरीत बहुत बड़ा भाग यह आशा लगाये बैठा है कि कव पाकिस्तान चढ़ाई कर देता है और हम अपना सौमाग्य प्राप्त करते हैं। कितने ही गाँवों के लोगों की कल्पना नहीं करता, लेकिन ये लोग भी बच्चों की छोटी लकड़ी का काम करेंगे। इसलिए में मानता हूँ कि आज पाकिस्तान जो अपनी मर्यादा नहीं समझता, उसका कारण यह है कि उसका पूरा विश्वास है कि भारत के मुसलमान हमारे ही हैं। वे हमारी हस्ती से पूरा लाभ उठायेंगे। सिवा इसके पीछे किन्हीं स्वार्थी राष्ट्रों की मदद भी है ही, ऐसा मैं मानता हूँ।
- (५) इन सभी विचारों के आधार पर मैं मानता हूँ कि आपका अनदान हिन्दुओं से कुछ संयम रखने की ही अपेक्षा रखता है।
- (६) में मानता हूँ कि मुसलमानों का झगड़ा दो ही तरह से शान्त हो सकता है। एक तो अगर हिन्दू शुद्ध हृदय वन जायँ तो, लेकिन यह आशा तो कव से निष्फल हो गयी है।

### निर्वलों की अहिंसा

आपने ही कहा है कि आज तक की कांग्रेस की लड़ाई दुर्वलों की अहिंसा भी। इसलिए जब सत्ता हाथ लगी है, तो यह संस्था दूने जोर से हिंसा के रास्ते ही चलेगी। आजकल की कांग्रेसी सरकार का उस्त देखते हुए यह बात प्रमाणित हो सकती है। दूसरा रास्ता यही है कि भारत-सरकार दृद्धता से काम ले। मुझे लगता है कि वह अभी ऐसा नहीं करती और जितने अंशों में वह आपके असर और अपनी दिलाई की आभारी है, उतने अंशों में देश की हानि है।"

इस पत्र का उत्तर वापू ने निम्नलिखित दिया :

#### जातीय एकता : खतन्त्रता का स्तम्भ

"जपर का पत्र विचारणीय होने से प्रकाशित किया गया है। धण में हर्य-प्रिवर्तन के उदाहरण दीख सकते हैं। ऐसे प्रिवर्तन टिक नहीं पाते, यह कहना अधिक उपयुक्त है। अनश्रन छूट गया। स्थायी परिणाम क्या आता है, यह देख रहा हूँ। यह कहकर में ऊपर के पत्र का मृत्य कम नहीं करना चाहता। हिन्दू, रिख, मुसलमान—सभीको इससे शिक्षा लेनी है। कीमी एकता नयी यत नहीं। इसका प्रयास हमेशा चलता रहा है। हिन्दुस्तान की आजादी का यह एक स्तंभ है। यह न हो, तो आजादी टिक नहीं सकती। इसे स्वयंखित यचन मान लेना चाहिए। बीच का समय बीता (अगर बीत गया हो, तो)। उत्ते हमारी बेहोशी का समय माना जायगा। इसलिए दिली में हुई एकशा टिकने या चिपकी रहने की आशा की जा सकती है।

### रचनात्मक कार्यक्रम अपनायं!

'एकता टिकने का आधार रचनात्मक कार्यक्रम है', यह नचन पाद कर नेने योग्य है। यह कैसे संभव होगा, यह खोजना होगा। हर सेवक को, जो यह बात गानता है, अपने जीवन में उसे उतारना और अपने पद्रीही को सम-साना चाहिए। उसका शास्त्र समझने से उसे सरस बनाया जा सकता है। जद-वत् नकल करने से वह बात आगे बढ़ नहीं सकती, यह हम प्रतिदिन ही अनुभव करते हैं। पाँचवीं घारा, अगर गुजराती ठीक समझ पाया होऊँ, तो कुछ अलए माल्म पड़ता है। मेरा अनशन सभीकी छुद्धि होकर, सबसे—हिन्दू, सिल, मुसलमान और अन्य सभीसे—छुद्धि की आशा रखता था और है।

### अहिंसा का सच्चा मौका

छठी घारा में सिर्फ बुद्धिवाद (कोरा तर्क) है। उसमें हृदय को स्थान नहीं दिया गया है। स्वतन्त्रता की लड़ाई के बीच जो नहीं हो पाया, वह अव नहीं ही होगा—ऐसा निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अहिंसा का सम्प्राच्य दिखलाने का आज सच्चा मौका है। यह सच है कि जनता सभीको सशस्त्र बनाने के वहम में पड़ गयी है। अगर इस वहम से कुछ भी बच जायँ, तो वह वीरों की अहिंसा से बचे माने जायँगे। वे भारत के सवींपरि सेवक माने जायँगे। जब तक यह बुद्धि या तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता और अनुभव में नहीं आता, तब तक श्रद्धा की ही शरण लेनी होगी। वह न हो, तो अनुभव वहाँ से होगा ?

#### दूसरा रास्ता नहीं

स्वतन्त्र सरकार को दृढ़ता और हिम्मत से काम लेना चाहिए। इसके िवा दूसरा रास्ता नहीं है। जो सरकार कमजोर हो, किसीकी भी ''विना समझे काम करती हो, तो वह शासन करने योग्य ही नहीं। पण्डित नेहरू और सरदार ढीले पड़ते हैं, यह कहना और मानना उनसे परिचित न होना सिद्ध करता है। मेरे स्पर्श का यह असर हो, तो मुझे शर्म लगेगी और देश की भी हानि होगी।"

मालिश, बंगाली पाठ, वाथ वगैरह नियमानुसार हुआ। वीच में पन्तजी आ गये। उनकी ''वहुत अच्छी नहीं दीखी। आज वाथ में हजामत करवाते समय वापू सो गये।

## मैं राम का दास नहीं

"को लिखा: "अनशन ट्रा, इससे उत्तरदायित्व कम नहीं हुआ, वह ही गया है। मुझे घीरे-घीरे शक्ति आ रही है। दिल्ली में किया तो माना जायगा और मुझे २० तारीख को मरना भी था। लेकिन रामजी को अभी काम लेना होगा, इसीलिए बचा लिया। किन्तु इसी तरह हँसते-हँसते मर पाऊँ,

तो मुझ पर ईश्वर की अपार इपा ही मानी जायगी। क्या में ऐसी मन्य इसा का पात्र वन सकूँगा? ऐसी मृत्यु का पात्र वनने का प्रयत्न तो गेरा है ही। इतना ही नहीं, वह बढ़ता ही जा रहा है। आज सुबह ही बहुत दिनों बाद चि॰ मनुड़ी के साथ भलीभाँति वातें कीं। में तो रामजी का दास हूँ। उनका हुक्म होगा, तब तक काम करूँगा। जब हुक्म हो जायगा, तब चला भी जाऊँगा। दोनों तरह से तैयार ही हूँ। लेकिन सिर्फ आहिंसा की अपनेभर भी पहचान सकूँ और पहचनवा सकूँ, ऐसी शक्ति भगवान मुझे दें, यही प्रायंना है। इस प्रार्थना में तु भी साथ देना।

—वापू के आशीर्वाद ।"

#### सुभाप-जन्मतिथि पर

वाषू खुराक में अभी तरल पदार्थ ही ले रहे हैं। दोपहर को भर्ताभाँति सोये। जाड़ा अभी खूब ही है। दिन में जहाँ तक वनता है, धृष में ही रहते हैं और सिर पर नोआखालीवाली टोपी ही पहनते हैं।

जूनागढ़ अब शान्त हो गया, ऐसा दीखता है। बापू तो कहते ही है कि अगर नवाब साहब भाग न गये होते, तो उनका उन्ति सम्मान तो होता ही। उन्हें आर्थिक दृष्टि से हैरान न होना पड़ता। लेकिन पाकिस्तान की नदाई के कारण ही ऐसा हुआ। इस बीच "यहाँ आते थे। उसमें भी बापू को तृष्ट एहस्य मालूम पड़ता है। कदाचित् उन्हें पैसा भी छीनना हो। दलदन्त भाई आने पर उनके बारे में पृष्टताछ करने के लिए बापू ने मुहासे कहा है। वार्थ- अमिति होने से अब आयेंगे ही।

पण्टितजी, सुचिता बहन, कृपालानीजी और अन्य स्मानीय मेता तो आमा-गया ही करते हैं। लेडी माउण्टबैटन भी कभी-कभी दाष् की तथीयत एत हाट एटवा हेती हैं। शैलन भाई ने खबर दी कि आज नेताजी ( सुभाप दाष्) का तम-दिवस है, इसलिए बाषू प्रार्थना में उनके बारे में तुन्छ करें।

## 'संत हंस गुण गहहिं पयं

भाग प्रार्थना में वहनें बहुत। शोर-गुरु कर रही भी। इन गारण टियाने में विनाई पढ़ रही थी। रेकार्ट में भी। आयान आया ही करती है। वापू ने कहा : "आज सुभाष वोस का जन्म-दिवस है। यद्यपि में किसीका जन्म-दिवस कदाचित् ही याद रखता हूँ, फिर भी आज मुझे इसकी याद करायी गयी, इसलिए खुश हूँ।

''सुभाष वाबू हिंसा के पुजारी रहे और मैं अहिंसा का ! लेकिन उससे क्या ? तुळसीदासजी ने रामायण में लिखा है :

'सन्त हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकारी।'

हंस जैसे पानी छोड़ दूध पी जाता है, वैसे ही मानव में गुण-दोष होते ही हैं; पर हमें तो गुणों का ही पुजारी बनना चाहिए। सुभाष बावू कितने देशमक थे, इसका वर्णन करना असामयिक होगा। उन्होंने देश के लिए जिन्दगी का जुआ खेलकर दिखा दिया। कितनी बड़ी सेना खड़ी की और वह भी किसी भी तरह के जात-पाँत के मेदभाव के वगैर! उनकी सेना में प्रान्तीय मेदभाव भी नहीं था और न रंगभेद ही था। खयं सेनापित होने के बावजूद यह बात न थी कि खयं विशेष सुख-सुविधा भोगें और दूसरे कम। सुभाष बाबू सर्व-धर्म-समभाव रखते थे, इसी कारण उन्होंने सारे देश के भाई बहनों के हृदय जीत लिये थे। स्वयं निर्धारित काम पूरा किया। उनके इन गुणों को याद रखकर हम उन्हें अपने जीवन में उतारें, यही उनकी स्थायी स्मृति होगी।

#### मुसलमान भाइयों से

"मुझे ग्वालियर से तार मिला है कि वहाँ किसी गाँव में भीतर-ही-भीतर कुछ झगड़ा चल रहा था। हिन्दू मुसलमान के वखेड़े की बात ही न थी। इस समाचार से मुझे प्रसन्नता हो रही है। दो शब्द मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ। मैं तो जो बात मेरे पास पहुँचती है, उसे जनता के सामने रख देता हूँ और इस रेडियो द्वारा वह तत्काल वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन जो मुसलमान भाई इस तरह बनावटी वातें करेंगे या पूर्वप्रह रखकर झूठी-झूठी कल्पनाएँ करेंगे, ते उनके प्रति सम्मान या प्रेम नहीं रहेगा। उनके बारे में अन्यथाभाव उत्पन्न हो जायगा। इसलए कोई भी बात बढ़ा-चढ़ाकर कहनी ही नहीं चाहिए। हमेशा अपनी भूलों को पहाड़-सी बतलाने और पराये की भूलों को राई जैसी माननेवाला ही आगे बढ़ सकता है। खुदा के दरवाजे पहुँचने की यह एक बड़ी आसान तरकीव है।

"मैस्र के बारे में मैंने वहाँ की सरकार को लिख दिया है कि घटना की सच्ची रिपोर्ट दीजिये। जूनागढ़ के मुसलिम भाइयों के तार आये हैं कि जब से सरदार साहब की देखरेख में जूनागढ़ का कारोबार चलने लगा है, तब से हमें न्याय मिलने लगा है। अब जूनागढ़ में कोई फूट नहीं डाल सकता। यह सुनकर में बहुत ही प्रसन्न हुआ।

#### विज्वास आवज्यक

"मेरठ के मुसलमान भी कहते हैं कि मेरे अनशन का परिणाम अच्छा ही हो रहा है। आज जो सरकार है, वही हमें चाहिए'।

"सरकार बदलने का प्रश्न कहाँ से उठा होगा, यह भगवान् ही जाने। लेकिन अगर आपको ये लोग ठीक न पड़ते हों, तो इन्हें बदलना भी आएके हाथ में ही है। लेकिन मुझे कहना होगा कि आज की स्थित में उनके बगैर हतना ज्यादा उलझा हुआ राज्य चलाना बड़ी ही कठिन बात है। आज बा राजकाज अविश्वास से निभ नहीं सकता। न्याय करने का जाम सरवार का है। वह उसे ही सींप देना चाहिए।

"मेरे नाम मेरी तबीयत की पृछताछ के कई तार आते हैं। सभीको व्यक्तिगत रूप में उत्तर तो दे पाना सम्भव नहीं। लेकिन उन सबके आशीर्वाद समल हों, यही प्रार्थना करता हूँ।"

प्रार्थना के बाद एक चक्कर आ गया। अभी पूरी तायत हो आयी ही नहीं है।

प्रार्थना के बाद भाषण लिखा। पण्डितजी से बाते की। बापू स्वयं ही कांग्रेस की नीति के बारे में मसविदा बना देगे, ऐसा कहा। वे प्रिवास के आग्रह के कारण ही ऐसा करेंगे।

९। बने सोने की तैयारी हुई। कदाचित् हमें वर्षा लागा परे। यहां जमनालालजी की पुण्यतिथि के निमित्त गोपुरी में वार्यकर्ताओं की एक देहल बुलाने का विचार हो रहा है। सेवाग्राम-आध्या में दाष्ट्र का किस कप में रहता जय नहीं। इस्टिए अब ये सारी संस्थाएँ किस तरह चलायी लाये. इस यहें में भी विचार करना होगा। फिर इस बहाने दिल्ली की परीक्षा भी ही लायमी लि वापू की अनुपिश्यित में कितनी शान्ति बनी रहती है ? अगर वैसा होगा, तो वे पाकिस्तान जाना भी सोच रहे हैं।

तेल मलते समय बापू ने मुझसे कहा: "मैं चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान जायँ, इससे पहले जयमुखलाल आ सके, तो आकर मिल ले।" मैंने कहा: "मैं नहीं लिखूँगी। आपको लिखना हो, तो लिखिये। क्योंकि मेरे लिखने से वे नहीं आयेंगे।" उन्होंने कल सुवह लिखने के लिए याद दिलाने के लिए कहा है।

## कथनी मीठी खाँड़-सी

: २६ :

विरला-भवन, नयी दिल्ली २४-१-<sup>१</sup>४८

#### जयसुखलालजी को पत्र

नियमानुसार प्रार्थना ! फिर बापू ने भीतर जाकर पहले मेरे पिताजी के नाम पत्र लिखवाया । मुझे उन्हें स्मरण नहीं कराना पड़ा । "चि॰ जयसुखलाल,

बहुत दिनों बाद आपको यह चिट्ठी लिखवा रहा हूँ । इस बीच चि० मनु आपको लिखती रही और आप उसे । इसलिए हम एक-दूसरे की हाल-चाल से परिचित तो हो ही जाते हैं।

कहा जा सकता है कि दिल्ली में कुछ कर पाया। लेकिन वह कव तक चलेगा, यह तो भगवान ही जाने। अनशन के वाद अब भी कमजोरी तो है, पर ईश्वर मेरी शक्ति तो रोज-रोज बढ़ाता ही रहता है। गुर्दा और 'लीवर' ठीक-टीक काम नहीं कर पाते।

यह चिडी लिखने का खास कारण तो यह है कि आपने चि॰ मनुड़ी को जार इस यज्ञ में गत एक वर्ष से होम ही दिया है। मुझे आपको लिखना मिल्य कि उसे कसौटी पर कसने में मैंने कितनी ही वार ऋरता ही वरती होगी। अगर ऐसा कहूँ, तो वह झूठ न होगा, यद्यपि इस ऋरता पर भी मनु की ऋरता की अपेक्षा कृपा ही काफी मिली, यह माना जायगा। लेकिन यह वगैर अड़िंग रहकर, संतोषजनक ढंग से निकल पड़ी, यही माना जायगा।

मेंने स्वयं श्रीरामपुर में कहा था कि इस यह में तो करना होगा या मरना ! यहाँ ये दोनों यातें चल रही हैं। २० तारीख़ को यम का धड़ाका हुआ, उस समय मनुड़ी मेरे पास ही और लोगों के साथ बैठी थी। इसलिए मरते, तो इस दोनों मरते। लेकिन राम बचाता है, तो उसे कीन मार सकता है!

## शर्त-पूर्ति

कल मेंने मनु के साथ खूब बातें की । कहा कि जयमुखलाल की सुटी हो, तो तू लिख दे कि वे सेवाग्राम या यहाँ आ सकते हैं । जमनाताल की की पृण्यतिथि के निमित्त कदाचित् वर्धा जाना पड़े । कुछ तय नहीं है। मुझे तो ऐसा नहीं दीखता कि दिल्ली को छोड़ पाऊँगा । लेकिन इस पर चि॰ मनु ने घटा कि मेंने ही यहां में हातें रखी थीं, इसलिए मुझे ही आपको लिखना चाहिए । अतएव यह लिखवा रहा हूँ । आप अखनारों में देखकर इस तरह था सकें, तो सच्युच मुझे अच्छा लगेगा । तव आप देखेंगे कि मेंने अपने अपर का करते खुकता कर दिया है । आपको वह (मनु ) अपनी टायरी तो मेलती ही है । उसमें भी इसने काफी प्रगति की है । उसे नोट करने में बड़ा ही रम आता है । जम यह देखता हूँ, तव महादेव का चेहरा मेरी आँखों से हटता ही नहीं ।

यह पत्र प्रार्थना के बाद तुरन्त ही लिखवा रहा हूँ। अपनी निहिनी का देर लगा हुआ है। ईश्वर मिलायेगा, तो हम लोग योड़े दिनों में अवस्य मिलेगे। तब बाकी रुबस बातें होंगी। चि॰ मनुड़ी मजे में है। उने नीटा वरने की कीई कीमिया आपके पास हो, तो मुझे बतलाइये। मड़िटमी सहमार में मों में ही होंगी।

### मनचाही मृत्यु का स्वागत

"खुदा की कृपा से मुझमें आहिस्ता-आहिस्ता शक्ति आ रही है। मैं तो राम का दास हूँ। उनकी मर्जा होगी, वहाँ तक उनका काम करूँगा। अपने जीवन से सत्य-अहिंसा की सफलता वता सकें—ऐसी मौत खुदा देगा, तभी कामयाव हो सकता हूँ। वीस तारीख को जो हुआ, उसमें मेरी कुछ वहादुरी है ही नहीं। मैंने तो माना था कि कोई लश्करी तालीम ले रहा है। अगर मौत की खबर होती, तो मैं क्या करता? इसिलए अभी तो मैं महात्मा नहीं हूँ। लोगों ने महात्मा बना दिया, तो उससे क्या? अभी तो एक मामूली-सा आदमी हूँ। हाँ, अगर मैंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि बतों का संपूर्ण पालन किया होगा और ईश्वर को साक्षी रखकर किया होगा, तव तो वैसी ही मृत्यु आयेगी, जैसी मैं चाहता हूँ और प्रार्थना-सभा में कहा भी है कि 'मुझे कोई मारते हों, फिर भी मैं उन पर जरा-सा भी गुस्सा न करूँ और राम का नाम लेता-लेता ही मरूँ'।

"आज अभी प्रार्थना के वाद एक खत मनु के पिता को लिखा और दूसरा यह है। खतों का तो ढेर ही लगा है। आज से 'वर्किंग-कमेटी' भी चलेगी। इसलिए डाक का काम सुबह प्रार्थना के बाद ही होता है।

ं 'वहाँ का हाल लिखा करो। सेवाग्राम आने का अभी कोई निश्चय नहीं है।"

ये दोनों पत्र लिखवाकर वापू थोड़ी देर सो गये। मालिश, स्नान वगैरह नियमानुसार ही चला। आज थकान अधिक मालूम पड़ रही थी, इसलिए सुबह से मौन ही रखा है। फिर दोपहर को वर्किंग-कमेटी भी थी, इसीलिए ऐसा किया। खुराक में अभी तरल पदार्थ ही चल रहा है। सुशीला वहन तो वहावलपुर

ैं। प्रवचन का अंग्रेजी अनुवाद तो मेरे हिंदी के नोटों पर से चाँदवानीजी त हैं। हेकिन वापू को उसे अच्छी तरह जाँचना पड़ता है।

चाँद वहन के गाल पर कुछ ''होने के कारण उन्होंने एक छोटा ऑपरेशन कराया। उन्हें भी कमजोरी तो है ही। इन्हें ट्रेन से फेंक दिया था, उसका असर तो अभी तक बना हुआ है। दोपहर में चाय पीने से उन्हें उलटी हुई। वापू उनका बहुत ध्यान रखते हैं और हर संभव उपाय करते ही हैं। इस तरह

अपने उपवास की कमजोरी और काम का असल वोझ, साथ ही देश-विदेश की भरपूर मुलाकातों के बीच भी सबकी देखभाल में बापू तनिक भी कभी नहीं आने देते। दोपहर में तो वर्किंग-कमेटी वंटी थी। उसके बाद बापृ गुरन्त प्रार्थना में गये।

## विलंब अशोभनीय

आज प्रार्थना-सभा में अच्छी भीड़ रही और शोरगुल भी गृत चलता रहा। करमीर का प्रस्त भी अब अधिक उग्र हो गया है।

आज के सन्देश में वाष्ट्र ने कहा : "यह तय हुआ था कि दोनों प्रदेश (हिन्द और पाकिस्तान ) अपने कैदियों की अदला-यदली कर हैं और भगायी गयी स्त्रियों को यथास्थान पहुँचा दिया जाय । हेकिन अभी इस पर अगह खटाई में पड़ गया है। पश्चिमी पंजाब की सरकार ने वह एक नयी गाँग खड़ी कर दी है कि दूसरे कैदियों के साथ पूर्वी पंजाय के देशी राज्यों के कैदियों को भी लीटाया जाय । इस पर पूर्वी पंजाब सरकार का कहना है कि समझीते के समय पश्चिमी पंजाय की सरकार के साथ ऐसा किसी भी तरह का स्पष्टीकरण नहीं हुआ या। अब आज ये लोग नयी-नयी शर्ते धुसेड़ते जा रहे हैं। यह दंग टीक नहीं पदा ला सकता । में न्यक्तिशः यह सलाह दूँगा कि पश्चिमी पंजाय हमें ६० लड़कियों लौटाये, तो हम भी १० ही लौटायेंगे, १० से ११ नहीं करेंगे, ऐसा किसने करा हैं ! ऐसी वार्तों में शतों की वात ही क्या है ! यदि नेरी यह आवाल पश्चिम पंजाब की हुक्मत तक पहुँच पाये, तो मैं उससे यही कहूँगा कि करी कम अस्तिभ हुआ हो, तो कहीं अधिक । लेकिन यदि इरादा चींजन्यपूर्ण है, जद कि दोनी की भूलें समान ही हैं, तो ऐसे सुन्दर कामीं में तथा अदला-पदली में विकास का जो कारण यताया गया, वह न तो शोभनीय है और न सदल हो है। एद मीम धुँह से तो कहते एक हैं और करते कुछ हैं, तो मुझे तगता है कि अपना अनगन छोड़ने में कदाचित् में उतावली कर गया। मेरे शब्दों का पालन मान परने की वात नहीं, उसका रहस्य भी समझना चारिए।" दहनों का छोरतृह इतना अधिक हो गया कि बापू को बोलने और धोलाओं को उड़े हुनने में मी सरमीत हो रही भी।

वर्किंग कमेटी में भी अदला-वदली पर चर्चा हुई।

प्रार्थना के पश्चात् पण्डितजी आये थे। वे निश्चित समय तक बैठे। अव वातावरण इस प्रकार का हो गया है कि २७ तारीख से मरौली में उर्स का मेला शान्तिपूर्वक लग सकता है। दिल्ली में तो प्रायः शान्ति ही है, लेकिन सिन्ध सता रहा है और उसका प्रभाव पुनः यहाँ न दिखाई पड़े, यही खैरियत होगी।

### महत्ता की कसोटी

कताई, मालिश आदि काम नियमानुसार हुए। ९। वजे के वाद सोने की तैयारी हुई।

"जिस वहन को नोआखाली से ले आये हैं, मालूम पड़ता है कि उसके साथ शादी कर लेना चाहते हैं, यद्यपि सुशीला वहन यह मंजूर नहीं करेंगी। सचमुच वापू की विशाल शक्ति का दर्शन तो उनके ऐसे ही विविध ढंगों के दरवार में हुआ करता है। इस दरवार में रहना पूरी कसौटी है। जिस पर ईश्वर की कृपा हो, वही पार पा सकता है। बहुतों को लगता है कि महान् व्यक्ति के पास भी ऐसे व्यक्ति हुआ करते हैं और इसीके बीच उनकी महत्ता की कसौटी हुआ करती है।

## हृदय की वेदना

: २७ :

विरला-भवन, नयी दिल्ली २५-१-'8८

#### अशान्त वातावरण

३॥ वर्जे नियमानुसार प्रार्थना ! दतवन करते हुए वापू ने कहा : "देख हूँ कि कांग्रेस, देश और दिल्ली का तथा खुद हमारा भी वातावरण अभी ान्त नहीं हो पाया है। आज भी उसमें मुझे वादल नजर आ रहे हैं। मेरे अनशन के पीछे सिर्फ कौमी शुद्धि ही नहीं रही। विल्क हम सभी समझदार लोगों को अपने मानस की शुद्धि करनी थी।" नोआखाली में कच्चा ही खाना तय किया है।" को और" को स्पष्ट वता देना चाहिए। यहाँ आयी हुई वंगाली वहन को भी 'वे क्या चाहते हैं' इसकी ममतापूर्वक पूछताछ करनी

चाहिएं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस टग रही है, जिला साहब मुझे टग ने जी। लेकिन में समझता हूँ कि मुझे ठगनेवालों में आप जैसे मेरे अपने ही लीग है। इसीलिए में कहता हूँ कि ऐसे काम करने की अपेक्षा बेहतर है कि आप सबके ऐसा डचित माल्म पड़े, ( फेंग्डी ) नोच खाइये और मुझे अकेटे ही रहने दें। इसीमें मेरा, आपका और समाज का विशेष कत्याण है। में सोचता हूँ कि 😁 को भी यह स्पष्ट कर ही देना चाहिए कि उसे क्या करना है। नहीं तो उसे जो करना हो, वह करे, तो अधिक योग्य हो। मैं नहीं चाहता कि "को नाराज कर कुछ भी करे। यह कोई मेरी सेवा का अंदा नहीं। मनु आंर भेरी हि में जरा भी जुदे नहीं हैं। फिर भी मनु का तिनक भी उत्तरदायिल "पर या" पर न तो कभी था और न है ही। फिर भी लोगों ने उस उत्तरदायिल को उठा लिया । लेकिन वे ''तो ''के सतुर हैं और ' वह उसका पति है। जिर भी आश्चर्य की बात है कि सभी एकदम चुप कैसे बैठे हैं! इसी तरह 'है। यह सच है कि मेरे हृदय में मनु मेरी पात्री ही है। फिर भी दूगरी लड़कियों नहीं, ऐसा कदापि नहीं। इसका साधी तो परमात्मा ही है। सभी लड़कियां मेरी पीत्री जैसी हैं और मेरी पीत्री सभी लड़कियों जैसी है। फिर भी यह सब है कि मनु इन सबसे विशिष्ट बन गयी है। कारण वह खुर्च दिल ने इन लटते हुए अग्नि-कुण्ड में कृद पड़ी । इसने उससे सपत्ततापूर्वक टक्कर की है। परन-स्वरूप में जीता रहा और मेरी वर्षायत भी ठीक रही। अगर लोगों में सन्हारे, सुबुद्धि हो, तो आप सभी देखेंगे कि इस यज का इतिहास भागी पीठी यो एक नयी ही प्रेरणा देता रहेगा । आज में मर जाड़ या जीवत रहे. फिर भी सुरे अपने सिद्धान्त और जीवन का तलपट निकालने का अनर वर्षा हुए। अवसर मिला, तो वह मेरा यह अन्तिम यज्ञ ही है। सले हो आज सिसीर्ड इस यह का मूल्य न माल्म पड़े। यदाचित् मनु को मी न माल्स पो, वरोबि क रतनी छोटी है कि वह भविष्य की आशा रखकर मुख्ये। विक्तिन होतर की भी नहीं सकती । फिर भी गहराई से दिचार अस्ते पर एवं वर असार जात रोट र्धे कि मैं अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण कार्य, को कि पूर्व राग से सिमायन होता री, रुगभग पूरा कर चुका हूँ।"

दतवन करते हुए बापू ने बड़ी ही संभीरता के साथ ये पाते पही ।

### कर्तव्य-पालन करें!

प्रार्थना के बाद अन्दर आकर उन्होंने मुझसे कहा : "अभी भी मैं यह अनुभव नहीं कर पाता कि परस्पर प्रेम का वातावरण बन गया है। बापू को अमुक वात पसन्द नहीं पड़ती, इसीलिए कुछ लोग उससे बचते हैं। लेकिन यही मुझे अच्छा नहीं लगता। आज 'वर्किंग-कमेटी' में भी यही ढंग चलता रहा। इसमें में अपनी हिंसा ही देखता हूँ। बापू को पसन्द न होने के कारण ही किसी बात से बचने में न तो बापू का कोई लाभ है, न देश का और न हमारा खुद का ही। वास्तव में यही देखना चाहिए कि हमारा अपना क्या कर्तव्य है ? सहस हिंध से मेरे उपवास का लक्ष्य मुझे अपने ही अन्तःकरण की बाँच करना था और है। मैंने जो कुछ कहा, उसमें मेरे हृदय की वेदना भरी हुई है। मैं स्वयं तो अव दिन-प्रतिदिन निःस्पृह ही होता जा रहा हूँ, यह कहूँ तो चल सकता है। यही कारण है कि वजिकशोर जब मुझसे कहता है कि 'अमुक-अमुक बातें जवाहरलाल से कहें और अमुक-अमुक सरदार से कहकर काम करा लें', तो मैं साफ-साफ इनकार कर देता हूँ कि 'अगर वे लोग मेरे सामने बात चलायेंगे, तभी कहूँगा, अन्यया नहीं'।"

आज सुवह से ही वातावरण कुछ गंभीर ही है। यद्यपि वापू का सारा कार्यक्रम अपने निश्चित ढंग से ही चल रहा है, फिर भी दीखता है कि वे कुछ गंभीर विचार में उलझे हुए हैं। दोपहर में 'के साथ एक छोटी-सी घटना हो गयी थी। मैं विकिंग-कमेटी के समय तिकया रख रही थी कि बापू ने कहाः "'से कह दे कि 'यहाँ शान्ति से रह सकें, तो रहें। इतना अधिक कोध कर मेरी सेवा न करें।" वापू दुःख और नाराजगी से यह कह रहे थे। इसी वीच वलवन्त राय मेहता आ गये और बापू के चरण छूने के लिए आगे वढ़े। रसिल्प वात वहीं रक गयी, यह अच्छा ही हुआ। मुझे लगा कि मैं न्यर्थ ही धर्म-संकट में आ पड़ी। लेकिन बापू कहते: "समीको सच्ची वात कहने की अव भी मुझमें हिम्मत नहीं आयी, तो कब आयेगी?" आखिर मुझे बापू का सन्देश जहाँ का तहाँ पहुँचाना ही पड़ा। २ वजे से ५ वजे तक विकेग-कमेटी की बैठक हुई। काठियावाड़ के राज्यों का एकीकरण प्रायः पूर्णतः तय ही हो गया है। वहाँ के राजा लोग समझ गये हैं कि अव हम ऐसे नहीं रह सकते। यह भी

अच्छा ही है कि वे समझ-वृझकर राज्य सींपें, इससे परस्पर सम्यन्ध मी अच्छे रहेंगे।

कांग्रेस की वर्तमान अवस्था के विषय में वापू 'हरिजन' में कुछ लिखेंगे। उन्होंने लोगों का मार्गदर्शन करना भी स्वीकार कर लिया है। वापू ने दिल्ली छोड़ने की इच्छा भी व्यक्त की, लेकिन नेतागण मानते हैं कि अभी यहाँ वापू की आवश्यकता है। कश्मीर में अब तो जरा भी नरमाई बरती ही न जाय, यह भी रुप्ष हो गया। अभी आवादी की अदली-बदली के बारे में पाकिस्तानी नीति में किसी भी तरह का सुधार नहीं हुआ है। सरदार दादा के शब्दों में 'दूध में से स्क्ष्मतम जीव' निकालने जैसा ही उसका इस दिशा में काम चलता है। 'भाषावार प्रान्त' के प्रश्न पर भी चर्चा हुई।

अपनी डायरी के साथ ''को भी रोज डायरी लिख देती हूँ। क्योंकि ''से गुजराती में अधिक लिखते नहीं वनता।

रात १॥ वजे वापू विस्तर पर लेटे। उन्होंने मौन ले लिया है। मैं भी आज विचारों में खूब ही उलझी हुई थी। मुझे नये-नये अनुभव प्राप्त होते हैं और उनसे मुझे खुद को तो अपार लाम है। लेकिन जब कभी किसीके लिए बापू का कोई दु:खद सन्देश पहुँचाना पड़ता है, तब तो कँपकँपी ही हृट पड़ती है। भगवान् से यही मनाती हूँ कि "प्रभो! मुझे किसीके दु:ख का निमित्त न बनाओ!"

# हिन्दू रक्षक वनें

आज के प्रवचन-सन्देश में वापू ने कहा: "मेरे पास हिन्दू और मुमलमान आया करते हैं। वे सभी अब एक ही बात कहते हैं कि अब दिल्ली में पूर्ण शान्ति है। हम लोग समझ गये हैं कि लड़ते ही रहेंगे, तो कोई भी जाम न होगा। इसलिए अब आप इस बारे में बिलकुल बेफिक हो जायें।

"मरीली में जो दरगाह है, वहाँ कल से उर्स का मेला लगनेवाला है। ऐसी सुन्दर कारीगरी की दरगाह हम लोगों ने तोड़ टाली। लेकिन अब दुछ नुधार-कार्य हुआ है। इसलिए वहाँ प्रतिवर्षानुसार मेला लगेगा। इस मेले में हिन्दू और मुख्लमान सभी एक साथ जाया करते थे। अब भी उसी तरह लाइये। लेकिन हिन्दुओं से प्रार्थना करूँगा कि आप लोग वहाँ जायँ, तो इस तरह का कोई भी वातावरण पैदा न करें, जिससे मुसलमानों को डर लगे। पुलिस रक्षण के बदले आप लोग ही उनके रक्षक वनें।

"अब एक दूसरी बात कह रहा हूँ कि दो फरवरी को मुझे कदाचित् वर्धा जाना पड़े। राजेन्द्र बाबू तो मेरे साथ जायँ मे ही और जहाँ तक होगा, जल्दी ही लौटूँगा। लेकिन मेरा जाना तो तभी हो सकता है, जब कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें कि 'अब आप निश्चिन्त हो जहाँ जाना चाहें, जा सकते हैं।' उसके बाद मैं पाकिस्तान भी जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाऊँ, इससे पहले पाकिस्तान-सरकार को ही मुझसे कहना पड़ेगा कि यहाँ आइये और प्रसन्नता के साथ अपना काम कीजिये।

#### भाषावार प्रान्त-रचना

''जब-जब यहाँ मेरे पास वर्किंग-कमेटी होती है, तब-तब कुछ तो जानने योग्य समाचार मुझे मिल जाते हैं। मैं हमेशा उन्हें आपको बताता रहता हूँ। आज इसी तरह की एक बात भाषावार प्रान्त-रचना सम्बन्धी चर्चा हुई। कांग्रेस का यह प्रस्ताव कोई आज का नहीं । बीस वर्ष पहले से ऐसे प्रस्ताव होते ही आ रहे हैं। आज देश में नौ से दस प्रान्त हैं और सभी केन्द्र के अधीन हैं। फिर, और भी अगर प्रान्त बनें तथा वे दिल्ली-शासन के अन्तर्गत रहें, तो कदाचित् ही कुछ हानि हो सकती है। लेकिन यदि सभी प्रान्त स्वतन्त्र रहने की माँग करें और किसीको भी उत्तरदायी न मानें, तो पुनः प्रान्त-रचना सम्प्रति भूल होगी। अलग-अलग प्रान्त वनने के बाद वम्बई को ऐसा न माल्म पड़ना चाहिए कि ं अव महाराष्ट्रं के साथ मेरा कुछ भी लेन-देन नहीं और न महाराष्ट्र को ही ऐसा गे कि मेरा कर्नाटक के साथ कोई ताल्छक, नाता नहीं । यदि ऐसा हुआ, तो <sup>र्र</sup>हमारा काम विगड़ जायगा । सभी एक-दूसरे के पूरक वनकर यदि भाषावार प्रान्त वनाये जायँगे, तो प्रान्तीय भाषाओं की उन्नति होगी, प्रगति होगी। एक दूसरी वात भी वहाँवाले कहते हैं कि प्रान्त के लोगों को हिन्दुस्तानी के माध्यम से ही शिक्षा दी जाय। यह वात भी विलकुल वाहियात है। अंग्रेजी का माध्यम तो सर्वथा बरा ही है।

''सीमा-पंच वनाने की वात भी मेरे गले नहीं उतरती। हर प्रान्त के लोग अपने नजदीक के प्रान्तों के साथ हिल-मिलकर रहें। इसीको 'सचा लोकतन्त्र' कहते हैं। यदि सरकार सब कुछ खुद ही करेगी, तो छोग पंगु वन जायँगे।" प्रार्थना के बाद से आज वापू ने मौन ले लिया। 000

स्वाधीनता-दिवस पर बापू के उद्गार

e (i)

7,5

Ţ

() ()

: 36:

विरला-भवन, नयी दिल्ली २६-१-18८

# हरिजन-मंदिर-प्रवेश

नियमानुसार प्रार्थना ! आज मौन का दिन है, इसलिए प्रार्थना के वाद बापू को भीतर पहुँचाकर में सो गयी।

वापू ने आज 'हरिजन' सम्बन्धी काम शुरू किया। हरिजन-मन्दिर-प्रवेश के वारे में एक पत्र भगवान्जी भाई का वढवाण से आया था। उन्होंने लिखा था कि "हरिजनों का हवेली-प्रवेश ट्रिस्टियों की मर्जी के विरुद्ध कराया जा रहा है। किन्तु अन्य मन्दिरों में याने दा॰ त॰ जैन, खामीनारायण आदि सम्प्रदायों के मिन्दरों में, जिन्हें हरिजन विशेष नहीं मानते, वलात् प्रवेश कराने का कोई अर्थ नहीं।" इसके उत्तर में वापू ने ख्चित किया कि "इस पत्र में पत्र हिखनेवाले ने जो विभाग किये हैं, उनमें मुझे कोई वास्तविकता माल्म नहीं पड़ती। स्वामी-नारायण के मन्दिर, जैन-मन्दिर आदि में हर कोई हिन्दू जा सकता है और जाता भी है। अतः उनमें हरिजन भी जाने चाहिए। हरिजन और बाह्मण दोनों को समान इक है, यह सिद्ध करने की हलचल वर्षों से चली आ रही है। उन्में अधिकांदा सफलता मास है। अब तो बम्बई-प्रदेश में पान्त भी उन गया है। अगर वह लोकतन्त्र के विरुद्ध होगा, तो उसका अगल भीमान्धीमा होगा। शैकतन्त्र में कागृत का अमल बलात् नहीं हो सकता। उनमें रूपा किंग हो <sup>मरस्त</sup> हुआ करती है। मुधारक उसकी मदद समहावास में है, हो महन ही मिता है। अगर वह डतावली करता है, तो फान्त समर्थ हो माना है।

"इस्टी लोग मन्दिर के मालिक नहीं हैं। मन्दिर के मनामेदाते उन हरू

आम जनता के लिए वना देते हैं, तो उनकी मालकियत खतम हो जाती है।
फिर उन मन्दिरों के मालिक भक्त हो जाते हैं। भक्त वे ही हैं, जो उनमें पूजा करने या पूजा का दिखावा दिखाने जाते हैं। इस दृष्टि से जैन, स्वामीनारायण आदि मन्दिर हिन्दुओं के माने जाते हैं। इन मन्दिरों में मैं खुद हो आया हूँ। मुझे या मुझ जैसे सैकड़ों को कोई नहीं पूछता कि आप कैसे हैं? हिन्दू जैसा दीख पड़ूँ, तो उतना ही काफी है। इसलिए जहाँ हिन्दू जायँ, वहाँ हरिजन भी जायँ। हरिजनों जैसी अलग जाति आज नहीं है। उसका समावेश चार या अठारह वणों में हो जाता है। जाग्रत जनमत यही कहता है। उसे सम्मान देनेवाला कानून यही कहता है। उसके समक्ष जानेवालों का जनमत आज चल नहीं सकता। देवताओं में प्राण भरनेवाले भक्त हैं। वे अच्छे, तो भगवान् भी अच्छा!"

## आयह भक्ति नहीं

एक और पत्र है, जिस पर लिखनेवाले का नाम नहीं है। अक्षर बनाकर लिखे गये हैं और भाषा भी अलग ही है। उन्होंने स्चित किया है कि "उन्हें संक्रान्ति के दिन स्वामीनारायण का दर्शन करने जाना था, लेकिन वहाँ तो सुबह ८ बजे से ही ताला लगा हुआ था। यदि स्वतन्त्रता के युग में हमें मन्दिर में जाने का अधिकार न मिलेगा, तो कब मिलेगा? फिर कांग्रेसियों से बहुत कुछ कहा जाता है, तो वे दस-पाँच मिनट आकर चले जाते हैं। वे कुछ भी प्रयत्न नहीं करते। वेचारे हरिजन सदीं और धूप में सत्याग्रह करके बैठे हैं। अतः इस बारे में क्या किया जाय ?"

बापू: "यह पत्र मेरे मतानुसार दृढ़ होने के बावजूद हरिजनों का आग्रह में समझ नहीं पाता । जो आग्रह करके बैठे हैं, वे सच्चे भक्त नहीं हैं । उन्हें देव-दर्शन की तो पड़ी नहीं है, वे तो अपने हक के पीछे पड़े हैं और इसी कारण धर्म से दूर हट रहे हैं । वे लिखते हैं कि इसमें हम हस्ताक्षर नहीं करते । इसी तरह वे अपनी ओर से दूसरे से लिखवाते हैं । सच्चा भक्त तो नन्दनार का अनुसरण करता है । नन्दनार के पीछे ईश्वर के सिवा कोई नहीं था । उस नन्दनार को स्वयं को ऊँचा माननेवाला ब्राह्मण आज शौक से पूजता है । हरिजनों में स्वेच्छा

से वने हरिजन नन्दनार का दर्शन करना चाहते हैं और जन्म से हरिजन माने जानेवाले भी चाहते हैं। अगर हरिजनेतर हिन्दू-समाज को गरज हो, तो हरिजन हिन्दू को आग्रहपूर्वक ले जाय। यदि ऐसा न हो, हरिजन हिन्दू को घर बैठे गंगा लाये, तो उसमें स्नान करे। उसे किसी मन्दिर के सामने जाकर अनदान करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसे मैं अधर्म मानता हूँ। ऐसे अनशन को हिन्दी में ''वैटना कहते हैं। गुजराती में 'लंबन' कहेंगे। 'त्रागुं' या हठ कहा जायगा। इससे पुण्य तो होता ही नहीं, पाप ही होता है। ऐसे पाप से सभी सी योजन दूर रहें।"

सुगइ आराम के समय अन्य चिट्टी-पत्रियाँ देखीं।

### स्वाधीनता-दिवस

आज स्वाधीनता-दिवस होने के कारण वापू के निकट बहुतों का आना-जाना जारी है। सभी नेता लोग तो आये ही, उनके सिवा गोपीचंद भागव, प्रफुछ वाबू और अन्नदा वावू भी आये थे। आज पण्डितजी के घर पर भी स्वाधीनता-दिवस के निमित्त पार्टी थी। वापू का वजन १०९ पोण्ड ही है। अभी शाक, दृष, ए और गुड़ ही एक-एक दिन खाने के लिए लिया करते हैं। भेट-मुलाकातें भी वेहद वढ़ गयी हैं। अनशन से पहले जितना कामकाज करते थे, वह पुनः गुरू कर दिया है। आज दिन में २॥ बजे से ५ बजे तक वर्किग-कमेटी हुई। सरदार दादा की अनुपस्थिति वढ़ी ही सूचक थी। ''ने कहा कि' मिन्त्रमण्डल से अलग होना चाहते हैं। वापू उन्हें समझाने का यत्न करेंगे।

ंकी घूसखोरी की वातें भी सप्रमाण वापू के पास पहुँच गयी हैं। वस्यहैं में ये कांग्रेस के चोटी के नेता माने जानेवाले लोग अपने पिता या और किसी हुसरी पहुँच से इस तरह कमाया करें, यह बात बापू के लिए अत्यन्त कप्टबंद हो गयी है। देखना है, और नया गुरू क्या खिल्ला है ? आज कदाचित् महुआ में भाई साहब को बापू की चिट्टी पहुँच गयी हो और संभव है, कदाचित् वे वहाँ चल भी पढ़े हों।

### स्वतंत्रता में ही सम्भव

आज का मार्थना-सन्देश तो प्यारेलालजी ने खुद ही हिन्दी में अनुवाद **धर** 

सुनाया: "आज स्वाधीनता-दिवस है। जब तक हम लोग परतंत्र थे, तब तक इस उत्सव को मनाया करते थे। आज हम लोग स्वतंत्र भी हो गये हैं। 'एक दिन हम लोग स्वतन्त्र हो जायेंगे' यह मान्यता अभी तक केवल भ्रम के रूप में ही थी, किन्तु आज उसे हम प्रत्यक्ष साकार देख रहे हैं। तब हम इस उत्सव को क्यों मनायें ? क्या हम जिसे भ्रम कहते थे, वह झुठ हो गया, इसलिए ? आज हम यह उत्सव इसीलिए मना सकते हैं कि हमारी अनेक नयी आशाएँ परिपूर्ण हों। अब भारत के सात लाख गाँव स्वतंत्र होकर यह दिखायें कि भारत का सज्जा सोना और खमीर तो हम ही हैं। यह नूर दिखाना स्वतंत्रता में ही संभव है।

# न्याय के लिए पूरा अवकाश

"हम सवको इस भूमि को सर्व-धर्म-समानता की भावना के साथ आजादी के रास्ते छे जाने का जी तोड़ श्रम करना होगा। लेकिन मैं तो आज इससे विपरीत हीं स्थिति देख रहा हूँ। हम लोग वात-बात में इड़तालें करते हैं। अपने लिए अशोभनीय काम किया करते हैं । यही वताता है कि हमें अपनी आशा पूरी करने के लिए काफी श्रम उठाना पड़ेगा। खासकर मजदूर-वर्ग को अब अपना गौरव पहचानना चाहिए। मजदूर-वर्ग की शक्ति और गौरव हमारी जनता में जो व्याप्त है, उसके समक्ष पूँजीपति हतप्रभ हो जाते हैं। लेकिन वे अपने-आपको पहचान पार्य, तो सुघड़ और सुव्यवस्थित समाज में अन्याय का न्याय पाने का उन्हें पूरा अवकाश बना हुआ है। आज कोयले की खानों और दैनिक जीवन के आवश्यक पदार्थों के उत्पादक कारलानों में हड़तालें देख मुझे दुःख होता है। इससे सारे समाज को और स्वयं हड़तालियों को भी आर्थिक हानि उठानी पढ़ती है। यहाँ एक वात का स्पष्टीकरण कर देना आवश्यक समझता हूँ। हड़ताली लोग कहेंगे कि आप खुद ही वड़ी-वड़ी हड़तालें कराते थे और आज हमें यह लम्वा-चौड़ा व्याख्यान देने वैठे हैं ? इनसे मैं वता देना चाहता हूँ कि उन दिनों हम लोग दास थे, साथ ही आज जैसी न्याय पाने की स्थिति न थी। लेकिन यह सब देखकर सचमुच मुझे यही लगता है कि पूर्व और पश्चिम के देशों में सत्ता पर कन्ना पाने के लिए जो दाँव-पेच खेले जाते हैं और जिस तरह की

राजनीति खेली जाती है, क्या उन दुर्गुणों से हम यच नकते हैं ? फिर भी में आया करता हूँ कि भीगोलिक दृष्टि से विभाजन होने के बावजूद हम लोग दिल के दुर्गा; न होने देंगे और दुनिया के समझ अन्ततः एक ही होकर को से हैंगे।

#### कण्ट्रोल

"कष्ट्रोल उठा छेने के बाद चारों और से इसके लिए काफी स्तागत हुआ है। छेकिन मेरे मन में यह सन्देह ही नहीं है कि जिस देश में इतनी अधिक नई पैदा होती हो, जहाँ इतने अधिक बुनकर और कातनेवाले मीज़द हो, यहा करेंट्र की तंगी हो सकती है। उसके बाद इंपन पर से भी कंट्रोल उठ गया है। इसलिए भी लोगों को काफी राहत मिल गर्या है। गुड़ भी अब तो बालार में देखते हैं, उससे अधिक सस्ता मिल जाता है। फिर भी एक माई अपने माँच के बारे में लिखते हैं कि माल के हेरफेर की अध्यवस्था के पारण ही उसकी यह तंगी मालम पड़ रही है।

#### वे भी उतने ही अपराधी

"वि" अप्रामाणिकता और घूमलोरी की बात कोई नयी नहीं है। देखिन उसके लिए उच प्रकार के राजवीय अमल की वसरत हुआ करती है। वब तक प्रत्येक व्यक्ति स्वयं यह न समझेगा कि इम देश के लिए काम कर रहे है, तब तक इम लोग उपर नहीं उठ सकेंगे। भने ही बुद्ध लोग सम्बं प्रमुखेशों और समहद-बसाब में न फँसे हों, लेकिन उसमें फंसे हुए लोगों को वानते हुए भी दसके प्रति उदासीनता बरतते हैं, ये भी उतने ही अवस्थि है।"

# कांग्रेस की नीति

: 79:

विरला-भवन, नयी दिल्ली २७-१-<sup>१</sup>४८

नियमानुसार प्रार्थना ! प्रार्थना के बाद तत्काल ही आज की कांग्रेस की अवस्था के विषय में स्वयं लिखा और लिखाया । फिर उसे शीर्षक दिया : 'Congress Position' (कांग्रेस की स्थिति)। इसे मैं उनके ही शब्दों में उद्धृत कर रही हैं:

# हम ईइवर के सेवक

"The Indian National Congress which is the oldest national political organization and which has after many battles fought her non-violent way to freedom can not be allowed to die. The Congress can only die with the nation. A living organism ever grows, or it dies. The Congress has won political freedom but it has yet to win economic freedom, social and moral freedom. These freedoms are harder than the political, if only because they are constructive, less exciting and not spectacular. All-embracing constructive work evokes the energy of all the units of the millions.

The Congress has got the preliminary and necessary part of her freedom. The hardest has yet to come in it's difficult ascent to democracy, it has inevitably created rotten boroughs, leading to corruption and creation of institutions popular democratic, only in name. How to get out of the weedy and unwieldy growth?

The Congress must do away with its special register of the members, at no time exceeding one crore, not even then easily identifiable. It had an unknown register of millions, who could never be wanted. It's register should now be co-extensive with all the men and women on the voters', rolls in the country. The Congress business should be to see that no false name gets in and no legitimate name is left out. On it's own register, the Congress will have a body of the servants of the nation, who would be workers doing the work allotted to them from time to time.

Unfortunately for the country, they will be drawn chiefly for the time being from the city-dwellers, most of whom would be required to work for and in the villages of India. The ranks must be filled in increasing numbers from villagers.

These servants will be expected to operate upon and serve the voters, registered according to law, in their own surroundings. Many persons and parties will woo them. The very best will win. Thus, and in no other way can the Congress regain its fast ebbing unique position in the country. But yesterday, the Congress was unwittingly the servant of the nation, it was Khudai Khidmatagar—God's servant. Let the Congress now proclaim to itself and the world that it is only God's servant—nothing more, nothing less, If it engages in the

ungainly skirmish for power it will find one fine morning that it is no more. Thank God, the Congress is now no longer in sole possession of the field.

I have only opened to view the distant scene. If have the time and health, I hope to discuss in these columns what the servants of the nation can do to raise themselves in the estimation of their masters, the whole of the adult population, male and female."

"को लिखा: ''जानामि धर्म न च मे प्रवृत्तिः, जानाम्यधर्म न च मे निवृत्तिः— इस वाक्य को यदि में खुद के लिए ही झुठा बना सकूँ, तो काफी मानूँगा। लेकिन यह तो तभी संभव है, जब कि गोलियों की बौछार प्रसन्नता के साथ खुद्धी-खुद्धी से सहता रहूँ! इसलिए २० तारीख की घटना के बारे में खुद को मुबारकवादी के योग्य नहीं समझता। वह तो भगवान की छुपा ही मानिये। लेकिन मेरी पूरी तैयारी है कि जब हुक्म आयेगा, तभी तैयार रहूँगा। दूसरी को वर्धा जाने की वात तो चला रहा हूँ, लेकिन मुझे खुद ही नहीं लगता कि जा पाऊँगा। कल का कौन जानता है ?

"''आज ही मैंने कांग्रेस की नीति के वारे में लिखा है, वह तुम देखोंगे ही।''को समझाने की कोश्चिय कर रहा हूँ।''कहते हैं कि मुझे''के विना नहीं चलेगा। और ''कहते हैं कि मुझे ''के विना नहीं चलेगा। अगर एक इत्तिफाक की बात करता है, तो''वह तो तैयार ही है। कश्मीर के बारे में मैं मानता हूँ कि हमें लेकसक्सेस तक जाने की कोई जरूरत नहीं। फिर भी देखें, क्या होता है?

"यहाँ करने या मरने का संकल्प किया था। कुछ काम तो वन गया है, ऐसा दीखता है। फिर भी बहुत सँभालना होगा ही।

"आज महरौली जानेवाला तो हूँ।"

वापू का 'पिनकुशन'

वापू कातते हैं, तो उनके सूत के जो टुकड़े-टुकड़े निकलते हैं, उन्हें वे इकटा

किसीकी कतल करके नहीं लेंगे, बल्कि और पाक करेंगे व मुह्न्वत करेंगे। जब हम यह समझ लेंगे, तभी हिन्द के लिए खैर है। फाका छोड़ने का यही मतलब था कि दिल्ली के हिन्दू, मुसलमान पाक बनें। अगर सिर्फ मुझे जिन्दा रखने के लिए ही फाका छुड़वाया हो, तब तो वह गलत ही है।"

## नाक काटने की तैयारी

१२ वर्जे हम लोग वहाँ से लौटे, तो वापू कह रहे थे कि "यहाँ इतना हुआ है, फिर भी मेरा विश्वास है कि पाकिस्तान में इससे भी ज्यादा हुआ होगा। इससे कम तो नहीं ही। पेशावर में १३० काटे गये, यह तो वहाँ की सरकार कहती है। लेकिन मेरा विश्वास है कि इससे कहीं अधिक काटे गये होंगे। फिर भी अभी यहाँ का एक भी मुसलमान यह नहीं कहता कि यह सब बन्द होना ही चाहिए। सिखों से तो जो आशा रखी गयी थी, उससे बहुत अधिक वहादुरी उन्होंने दिखाई है, यह मुझे कवूल करना ही होगा। फिर पेशावर में जो हुआ, वह किसी कारण के वगैर ही हुआ माना जायगा। 'यू० एन० ओ०' वाले तो सोलहों आने सफेद झूठ पर उतर पड़े हैं। ये जवाहर की नाक काटने की तैयारी करते हैं। जवाहरलाल की इतनी सारी मेहनत पर पानी फिर जायगा, अगर वे चतुराई से काम न लें।"

वापू थक गये थे । घर पहुँचने पर उन्होंने पैर धुलवाये । मिट्टी का प्रयोग किया । हम लोग भी आकर जुट गये ।

दोपहरभर मुलाकातें ही चलती रहीं। मिलनेवालों में निम्नलिखित नाम उल्लेख्य हैं: सर्वश्री पन्तजी, मौलाना साहव, विजयानगरम् के महाराजकुमार, जिस्टस रामलालजी, मेहरचन्द खन्ना, पण्डितजी, रामेश्वरी वहन आदि। श्री मेहरचन्द खन्ना ने सीमाप्रान्त की घटनाएँ वतलाते हुए उन पर असहय दुःख व्यक्त किया।

आज की प्रार्थना-सभा में वापू ने कहा कि "आज यहाँ जितने मुसलिम भाई और वहनें हैं, वे हाथ उठायें।" किन्तु एक ही हाथ ऊपर उठा।

#### घोर जंगळीपन

फिर उन्होंने महरौली की चर्चा की । सभा में वहाँ के हिन्दू और सिख भी

अधिक संख्या में उपित्थित थे: "बड़े दुःख की बात है कि यह दरगाह तो बादबाही जमाने की है। यहाँ मुख्यतः नक्काशी का काम रहा। पुराने जमाने का
हतना मुन्दर नक्काशी-काम तोइ-फोड़ टालना कोई समरादारी की बात नहीं।
उस ओलिया की ह्री-फूटी भव्य कब देख मेरे मन में यह प्रान चड़ा हुआ कि
क्या हम लोग इतने नीचे उतर आवे हें? मान लीजिये, पाकिस्तान में इनसे
भी अधिक भवंकर और वीमत्त काम हुए हों। लेकिन क्या हुरे कामों में भी
प्रतियोगिता की जा सकती है? दूसरी बात यह कि आज मुहे यह रावर मिली
है कि सीमाप्रान्त और पाकिस्तान में एक जगह, एक साथ १३० हिन्दू और
सिख काट टाले गये। फिर ल्ट-पाट जो हुई, वह तो घड़ए में है। में पूछता
हूँ कि आखिर इन सबको किसने मारा? इसी तरह मरनेवालों का चुछ अपराध
था, यह भी कोई कह नहीं सकता। लेकिन यदि आप लोग वहाँ के इन भयंकर
काण्ड का यहाँ बदला लें, तो निस्चय ही वह जंगलीपन कहा जायगा। अतः
इस पर पूरा ध्यान रखें कि ऐसा कोई भी अनुचित काम आज है शान्तिमय
वातावरण में न हो पाये। पाकिस्तान में जो भी कुछ सलानाशी चल रही है,
उसके विषय में तो हमारी सरकार सतर्क है ही।

#### स्वतंत्रता का मृल्य

'राजकुमारी अमृतकीर अभी-अभी मुहाते मिलने आपी था। ये अलगेर होकर आ रही हैं। उन्होंने बताया कि वहाँ के एरिजनों से जो काम करवाया जाता है, वह सब तो वे करते ही हैं। हेकिम वे जहाँ यसते हैं, वहां की मन्दगी की तो पृछिये ही नहीं। आखिर वहाँ तो हमारी खरणार का ही जायम चल रहा है। इसलिए वहाँ के हिन्दू-सिल्व अभिकारी एक दिन दस यस्ती में लावर देखें, तभी उन्हें पता चलेगा। वे देचारे एरिजन हैं, इसीलिए उन्हें इस सरह सड़ते हुए रखा जा रहा है! दिस्ती में भी जब में भगी-यन्ती में था, तो उनका यही हाल देखा। हेकिम अजमेर तो उससे भी बदा-चदा निकला। हम लोगों में स्वतन्त्रता तो पायी, हेकिम उनके साथ ही अमर देखें-ऐसी हुने दराओं में मुभार न करेंगे, तो उन स्वतन्त्रता का मृत्य थे की हो का पाग। इस लोग आज ईश्वर को भूत गये हैं। एक-दूसरे का ऐव बेगने से हमें हुन्ते ही नहीं मिल पाती।

## अन्तिम झाँकी

# किससे क्या कहूँ !

"आज मेरे पास मीरपुर के लोग आये थे। वेचारे हमलावरों के शिकार हुए हैं। हमलावर उनकी वहनों और वूढ़ों को उठा है जाते और उनकी आवल स्टूटते हैं।

"मैं किससे क्या कहूँ ? इतना ही कहता हूँ कि आखिर ऐसे कुकृत्यों की कोई सीमा भी है या नहीं ? फिर भी कहते हैं कि आजाद कश्मीर के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं । यदि खाने-पीने के लिए न मिले, तो लूट-पाट की बात समझ में भी आ सकती है । लेकिन छोटी-छोटी छोकरियों की आवरू लेना, उन्हें खाना-कपड़ा न देना—क्या यह सब इसलाम-धर्म और कुरान शरीफ में लिखा हुआ है ?

"वैचारे मीरपुर के लोग मेरे पास आये थे। हृष्ट-पुष्ट थे, पर वेचारे शरमाते रहे। जवाहरलालजी को इस वात का गहरा दुःख है। वे पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उससे जिन्होंने जान-माल खोया है, उनका समाधान कैसे हो सकता है ? आज जो भाई मेरे पास आये थे, अभी उनके करीब पन्द्रह लोग हमलावरों के हाथों में पड़े हुए हैं। सारी दुनिया के नाम और ईश्वर के नाम पर वहाँ जो हमलावर चढ़ आये हैं, उनसे और उनके पीछे रहनेवाली पाकिस्तान सरकार से प्रार्थना करता हूँ कि किसीकी भी कैसी ही माँग हो, उससे पहले खुद ही समझबूझकर अपनी इजत बचायें और बहनों को वापस लौटा दें। मैंने भी इसलामधर्म का अध्ययन किया है। उसके बारे में काफी पढ़ा है। इसलाम या दुनिया का और भी कोई धर्म यह हिंगज ही नहीं सिखलाता। इसलिए इसमें ईश्वर या खुदा नहीं, वरन् शैतान की ही भिक्त कही जायगी। इसे छोड़ देने में ही आपका श्वीर सबका भला है।"

प्रार्थना के बाद बापू घूमें । घूमते समय मिस्टर सिआम (Mr. Sheeam) साथ थे। उनसे आजाद-कश्मीर के विषय में वातें हुई। शाहनवाज साहव भी थे। वे कश्मीर जाने के लिए तैयार हैं। बाद में पण्डितजी आये थे। उन्होंने भी आज मीरपुर की घटना के बारे में वातचीत की। वे कल माउण्टवैटन के साथ भी इस बारे में सलाह-मशविरा करेंगे।

९॥। वजे सोने की तैयारी हुई।

# दुखिया-सुखिया के आधार

: 30 .

विरला-भवन, नर्या दिल्लं २८-५-१४८

## गुण ही अपनायं

मालिश के समय बापू ने बंगाली-पाठ किया। स्नान के समय दे बाथ में ऑखें बन्द करके ही पड़े रहे। मैंने भाई साहव को चिट्ठी मेज दी या नहीं और वे यहाँ कब आयेंगे, इस बारे में पृष्ठताछ की। उसके बाद दिश्ण अफ़ीका भी समस्या खड़ी होने के तार और पत्रों में छपे हुए समाचार पढ़ मुनाये।

वाथ के बाद लगभग धण्टेभर से ऊपर राजेन्द्र बाबू से दातचीत की । \*\*'की बुसुखोरी की बातों के बारे में बापू आज प्रार्थना से चुटकी लेंगे।

''को ऐसा लगता है कि बापू भेरे और ''के बारे में प्रध्यात करते हैं। बापू कहते हैं : ''वों तो में किसीका भी प्रध्यात नहीं करता। पिर इसमें तो कीन-सी प्रध्यात की बात है ? कदाचित् सम्भव है कि में अपना दोप न देख परा होजें ! मेरे जो दोप हों, उन्हें पींक दिया जाय और जो सुप हों, उन्हें भी कहा किया जाय।''

वापू भी एम जैसे ननीं पच्चों को भी इस तरह जयाय देते हैं कि आदचर्यचिकत हो जाना पड़ता है। एउसीद यहन आयी थी, इसिल्ट हनके साथ पाकिस्तान सम्बन्धी बातें की। सर मुक्तान अहमद के साथ भी सरहद के बारे में बातचीत की।

## सरकार मेरे हाथ में नहीं

दो वजे सेण्ड्रल रिलीफ प्रमेटी मिठने आणी। होगी की दिये जानेशी अनाज की बारे में उन होगी ने दातकीश पर नाष्ट्र में प्रार्थना की कि ''दें इस बारे में क्यान देने के लिए नरवार से की हैं। बादू में प्रार्थना की कि 'क्या में मिंगी हैं। में दो आप जैसी ही उने प्रार्थना वर्ष के नाम है मानकार के देशीभरजी मूँगफरी की प्रमुख के दारे में प्रार्थन वर्ष हैं। बाद मानसे हैं कि मूंगफरी की प्रमुख पर भी सरकार की प्रार्थ के प्रार्थ के प्रार्थ की प्रार्थ की प्रार्थ की देश में प्रार्थ की प्रार्थ की देश की प्रार्थ की देश की प्रार्थ की प्रा

आज किसीने दो आने के लिफाफे में हजारों रुपये मेजे हैं। किसकी ओर से आये हैं, यह कोई भी नहीं जानता। किसन भाई ने वापू से कहा कि "आप इस वारे में प्रार्थना-सभा में दो शब्द कहें, क्योंकि इसी तरह दो आने के लिफाफे में हजारों के नोट भेजने पर वे कभी गायव भी हो सकते हैं।"

## करके वताइये

हैदरावाद के नवाव जंग सादिक अली खान आये हुए हैं। उन्होंने तो वापू से यह कहा कि "हमारे सिर पर तो आपका ही छत्र है।" वापू ने कहा: 'मुझे यह लिखकर दीजिये और करके वताइये। सरहद, बहावलपुर, सिंध आदि स्थानों में जहाँ-जहाँ हिन्दुओं पर हमले हों, हैदरावाद की जनता और खासकर मुसलमान भाइयों का कर्तव्य है कि उनकी जोरदार शब्दों में निन्दा करें!"

वहावलपुर के भाइयों से वापू मिल न पाये, क्योंकि इसी वीच पंडितजी आ गये। वापू ने भाई साहव से कहा कि "उनसे वातें समझ लो।" प्रार्थना में भी उसके विषय में कहा। सचमुच वापू सभी सुखिया और दुखिया लोगों के आधार हैं। उनसे मुलाकात का समय भी भरपूर रखा जाता है। दुखियों से न मिल पाना उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे कहते हैं: "आखिर मैं दिल्ली में इसी-लिए तो रह रहा हूँ। इनका दुःख दूर करनेवाले अलग हैं, लेकिन इनकी वातें समाधानपूर्वक सुनने के लिए भी समय न दे सकूँ, तो मैं किस काम का रहूँगा ?"

यही कारण है कि आज प्रार्थना-सन्देश में उन्होंने आरम्भ में ही कहा :

"वहावलपुर के भाइयों से मिल नहीं पाया, इसके लिए सुझे खेद है। उन लोगों को वचन देता हूँ कि उनसे मिलने के लिए किसी भी तरह समय निकाल दूँगा। लेकिन उनके लिए हर सम्भव मदद देने के लिए मैं पूरा यत्न कर रहा हूँ। यही कारण है कि मैंने डॉ॰ सुशीला नायर को वहावलपुर भेजा है।

"ईश्वर की कृपा से तीनों जातियों के वीच यहाँ जो एकता स्थापित की जा सकी है, वह चल ही रही है। इस सहयोग के लिए आप सव लोगों का मैं आभारी हूँ।

## अफ्रीकी सरकार को संदेश

'आज मुझे आपसे दक्षिण अफ्रीका के वारे में कुछ वातें कहनी हैं। हमारे यहाँ चाहे जो जनता आकर रह सकती है। चाहे जहाँ जमीन छेकर रहा जा सकता है। यह इक कोई नहीं छीनता, यद्यपि यह सच है कि हम लोग हरिजनों के साथ दुराव करते हैं।

''लेकिन दक्षिण अफ्रीका में तो काले आदमी को अगुक रास्ते से भी जाने नहीं देते, तो फिर अन्य अधिकारों की बात ही क्या है ? इसका साखी स्वयं में हूँ । यही कारण है कि इमारे लोग वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ने के तो अनेक रास्ते हैं, लेकिन वहाँ के प्रवासी भारतीयों ने तो उस लड़ाई को उत्पावह का ही नाम दिया है। वहाँ की सरकार उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में भी जाने नहीं देती। जैसे—नेटाल, ट्रान्सवाल, हिलस्टेट, धेपकॉलनी आदि । अफीका सण्ड तो यहत बढ़ा खण्ड है। वहीं के वहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो पासपोर्ट हेना पड़ता है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। अतएव दुछ लोग नेटाल ने कुन-कर ट्रान्सवाल पहुँच गये। मुझे कहना चाहिए कि वहाँ की सरकार ने इतना विवेक और सोजन्यता दिखलायी है कि अभी उन्हें गिरपतार नहीं किया गया। बल्कि वहाँ लोगों ने इस कूच का काफी त्यागत भी किया । यह एक बहुत ही बहादुरी का काम माना जायगा। फिर वहाँ तो हिन्दू, गुगलमान भी है। वे सब हिल-मिलकर ही अपना काम करते हैं। जब तक गिरफ्तार न होंगे, तब तक ये अपने कृच में आगे वहते जायँगे। आगे चनकर कदाचित् हम उन्हें इस बहादुरी के लिए धन्यवाद भी दें। अगर भारतीय अपनी जगह पर जिम्मेदारी के साथ रहते हैं, तो गोरों को उसके लिए हु:ख होने की बया बात है ? ईसे बे स्वतन्न हैं, वैसे ही हम भी स्वतन्न हैं। इनिलए यहाँ से में दिला अफ्रीया की सरकार को भी यह सन्देश देना चाहता हूँ कि को कोई को भी रहे. वहाँ आसा समझकर रहना हो, तो उसकी दृष्टि में दृह स्थान अपना ही है। में बील पूर्व तक दक्षिण अफ्रीका में रह चुका हूँ। इमिन्छ में उस देश को भी भारत की तरह अपना ही देश मानता है।

"भैसूर के मुसलमानों ने मुद्दे तार भेजवर अपनी परेगानियाँ दार्था है। इस सम्यन्थ में कानून और द्यवस्था-विभाग के प्रधान का मेरे पान तार आया है, जिसमें ने लिखते हैं कि भेनूर के मुसलमानों की मन्दीमांक देगमान की दा रही है। इस सम्बन्ध में मुद्दे वहाँ के मुसलमानों ने परचा है कि अवर आप अवना मला चाहते हों, तो किसी भी तरह की अविभयोग्त में करें।

# अन्तिम झाँकी ऐसी भूछ न करें

"अब हम लोगों के भोलेपन की भी एक बात सुन लें। कितने ही लोग मुझे दान में पैसे भेजते हैं। बेचारों को समझ में ही नहीं आता कि किस तरह पैसे भेजे जायँ। इसलए वे दो आने के लिफाफे में उसे पोस्ट कर देते हैं। वे यही सोचते होंगे कि लिफाफा कौन खोलेगा ? इस प्रसंग में मुझे अपने बचपन का एक किस्सा याद आ रहा है। मेरे पिताजी के पास एक कीमती जवाहिरात था और उसे उन्होंने इसी तरह लिफाफे में पोस्ट कर दिया। समय पर उस पत्र की पहुँच न आने पर वे बड़ी ही चिन्ता में पड़ गये और उसका पता लगाने के लिए उन्हें तार करना पड़ा। इसलिए इस तरह किसीके हाथ में पत्र लग जाय और रुपये गलत जगह पहुँच जायँ, तो दाता का दान भी व्यर्थ चला जायगा और दिरद्रनारायण की पूँजी भी चली जायगी। इसलिए कभी भी कोई ऐसी भूल न करे।"

प्रार्थना के बाद राजकुमारी बहन के साथ बातचीत की। "अब प्रार्थना-समा में आवाज होती है या नहीं", यह पूछने पर "Were there any noises in your prayer meeting today Bapu?" बापू ने उनसे कहा: "No. But does that question mean that you are worrying about me? If am to die by the bullet of a mad man I must do so smiling. There must be no anger within me. God must be in my heart and on my lips. And any thing happens, you are not to shed one tear...."

उसके वाद मन्त्रिमण्डल के विषय में वातचीत हुई । फिर पैर धोकर और कसरत करके सोने की तैयारी की ।

याम को भाई साहब का तार आया है कि वे ३१ तारीख को सुबह यहाँ पहुँचेंगे। बापू ने कहा: ''ठीक है, अगर यहीं आता है तो, क्योंकि वर्धा जाना अभी अनिश्चित ही कहा जायगा। फिर यदि जाना ही हो, तो हमारे साथ वर्धा चल सकते हैं। फिर वहाँ से उन्हें महुवा जाना हो, तो जा सकते हैं। वर्धा जाने की आशा में वर्षा न पहुँचकर यहीं आ रहे हैं, यह उनकी दुढ़िमानी ही मानता हूँ।"

मालिय हुई । आज तो सारा बहुत ही छिछला लिखा गया है ।

९॥ वजे सोने की तैयारी हुई। सब कुछ निपटाकर में ६०॥ वजे सोने गर्या। जाटा तो कम हो ही नहीं रहा है। ○ ② ②

# वापू का वसीयतनामा

: 38 :

बिरला-भवन, नयी दिल्ली २९-५-'४८

## मृत्यु सन्। भित्र

३॥ बजे नियमानुसार प्रार्थना ! ' 'प्रार्थना के समय जगी नहीं थी। बापू ने उन्हें जगाने से रोक दिया था। मुझरे उन्होंने कहा: ''अब में किमीका काजी बनना नहीं चाहता। सभी अपनी इच्छानुसार ही अपना-अपना धर्म पाले। इसीमें मेसा और आप सबका भला है। गुहो अब '' से बुद्ध भी न कहना चाहिए।''

फिर चाँदवानीजी के लिखे पत्रों का चंदोधन किया। वे वेचारे हिन्दी समस नहीं पाते और न वापू की अंग्रेजी ही पढ़ पाते हैं। वापू इतना कम लिखते हैं कि दो लक्षीरों में ही सब कुछ समझ में आ जाय। लेकिन चोदनानी की का लेख तो लम्बा होता है। वे कल ही मुहाने कह रहे में कि "वापू के साम रहने का मतलब है—तलबार की धार पर रहना।"

पित सेवाधाम के लिए मुलोचना यहन की मृत्यु के दारे में उसके दिता के नाम पत्र लिखा:

''तुम्हारी पुत्री सुलोचना के स्वर्गवास की कदर जिल्लिकीरताल ने हो।
मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं क्या लिएँ है तुमें आकारन करा दिया लाय है
मुझे सता मित्र है। हमारा अजन ही हमें हुम्ल देता है। सुलीचना की आसा
तो कल थी, आज है और भतिष्य में भी होगी। महीर हो जाना ही है। सुली-चना अपने दोष तिकर और गुण स्तकर गयी है। देते हम म भूते। यह जाता करने में और सावयान दनी है

----वाद के सामानियाँ हैं।

''चि॰ किशोरलाल,

आज प्रार्थना के बाद का समय पत्र िखने में ही दे रहा हूँ। शंकरजी की कन्या की मृत्यु का समाचार आपने ठीक ही दिया। उसे पत्र िख्य दिया है। मेरी वहाँ आने की बात हवाई ही समिश्चिं। यों तो ३ से १२ तारीख तक वहाँ रहने की बातचीत चला रहा हूँ। लेकिन दिल्ली में निश्चित क्या कहा जाय १ अतः प्रतिज्ञा का पालन करने का प्रश्न नहीं। कारण यह यहाँ के साथियों पर ही निर्भर है। कदाचित् कल निश्चय हो सके। मुझे ताकत आ रही है। इस समय 'किडनी' और 'लीवर' दोनों विगड़े हैं। इसका कारण मेरी दृष्टि में रामनाम की कमी है।

-बापू के आशीर्वाद।"

# जयप्रकाश और बापू

५-४० बजे बापू चिट्ठियों का काम पूरा करके सो गये। फिर जयप्रकाशजी और प्रभावती बहन अन्तिम बार, दिल्ली छोड़ने से पहले मिलने के लिए ही आये। बापू ने उनके समक्ष अपना दुःख व्यक्त किया। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि 'स्माजवादी लोग जिस तरह आजादी के लिए एकदिल होकर अंग्रेजों के साथ लड़े, उसी तरह आज आजादी के जमाने में भी साथ दें, तभी 'समाजवाद' सच्चे अर्थ में निखर उठेगा में' उनकी ओर से भी यह बचन दिया गया कि "जब तक बापू जीवित हैं, तब तक तो वे बापू का हुक्म हमेशा सिर चढ़ायेंगे।" किन्तु बापू 'हुक्म' नहीं, 'फर्ज' को मानते हैं। फिर भी जयप्रकाश जैसे वफादार और बुद्धिमान् लोग हैं कहाँ १ बापू तो गुणपूजक हैं, इसीलिए वे इन्हें संग्रहीत किये हुए हैं।

वाथ के समय वापू ने हम सबके बारे में बातें कीं। मैंने कहा: "" से मैं उम्र में छोटी हूँ। इसिलए उनके बारे में आप मुझसे कुछ भी कहते हैं, तो "को अच्छा नहीं लगता।" को अकेले बातचीत के लिए समय मिलना चाहिए।" बापू ने कहा: "मैं उम्र का छोटा या बड़ापन देखता ही नहीं। लेकिन "से काम लेना बड़ा किटन है। आज उसे समय दूँगा। वह खुद ही मुझसे क्यों नहीं कहती?"

मोलन के समय पीन घंटा "के साथ एकान्त में बातचीत हुई। १०॥ बले प्रमा यहन, कृष्णा वहन हटी हिंह, हन्दिरा वहन गांनी और तारा बहन (श्रीमती विलयालश्मी पिष्टत की कन्या) आयी थीं। वापू ने उनके साथ विनोद करते हुए कहा: (समी नेहरू परिवार के जी-सदस्य होने के कारण) "आहये, क्या ये रिनर्या मुससे मिलने आयी हैं!" सभी खिल्लिलाकर हैंस पढ़ीं। वापू ने कहा कि सभी लोग लहाँ चाहें, बैटें। वापू जादे के कारण धूप में नोआखालीवाला हैट पहनकर वेठे थे। हन चारों वहनों के परिवारों की हालचाल पूछी। पद्मजा वहन ने कहा: "वापू, क्या यह वर्मी हैट है!" वापू ने कहा: "सुन्दर वर्मी हैट तो अभी आनेवाला है। तव तो में बहुत ही सुन्दर दील पहुँगा न ?" सभीने लूब-खूब मजाक किया। आखिर वापू ने कहा: "सब दुम सब लड़िक्यों माग लाओ। नहीं तो लो बाहर लोग हैं, वे तुम लोगों को गालियाँ देंगे।"

''ने वापू ने एकान्त में मिटने के टिए नमय माँगा, न्योंकि बहुत होगों के बीच उन्हें बोटना पतन्द नहीं पड़ता | उन्होंने कहा : ''हर बार एकान्त में मिटना अब कठिन हो गया है। अब तो आप टोगों की मोड़ में ही मिट ककते हैं।''

इसके बाद स्थानीय मीत्यना आये । उनके साय सरहद और सिन्ध के बारे में बातचीत की । अब दिल्ली में वो पर्याप्त शान्ति हो गर्या है ।

मिटी, कर्ताई आदि समी नियमानुसार ही चल्या रहता है। मुर्शारदास ने 'लन्दन टाइम्स' में हमें पिन्दवर्सी और सरदार दादा के मतभेदीं की सबर सुनायी। वापू तो यह समझ ही गमें हैं कि कोई हम होगों के बीच पूट डाह रहा है, हेकिन हम होग इसके लिए इतना हायताया क्यों मचायें। बापू तो उन दोनों से यही बात कहनेवाहे हैं। फिर म्वाहियर के दीवान और भीनियसबी आये। श्रीनिवासबी ने महास की सनाब की तंगी के बारे में बादचीत की।

# निस मार्गरेट के साथ वापू

श्रीमती राजेन नेहरू अमेरिका वा रही है, इसकिए बागू को प्रयास करने आपी थीं। २॥ वले मिन मार्गरेट आपी थीं। वे अमेरिका में रहते हैं। उन्होंने अपना परिचय एक सतानेवाली (Torturer) के तौर पर दिया कि प्रेस-रिपोर्टर हैं। मुझे पहचानती थीं, क्योंकि वे नोआखाली आयी हुई थीं। उन्होंने 'ट्रस्टीशिप' के विषय में वापू के विचार पूछे। बापू ने इसके जवाब में यह कहा : "A trustee is one who discharges the obligations of his trust faithfully and in the best interests of his words.'

फिर उन्होंने पूछा कि "क्या भारत में ऐसा आदर्श रखनेवाला कोई आपके ध्यान में है ?" वापू ने कहा:

"No—though some instance my host Shri G. D. Birla. I hope he is not deceiving me. If I saw him do so, I would not live under his roof."

उन्होंने वापू से एक दूसरा सवाल पूछा कि "आप १२५ वर्ष जीने की जो इच्छा रखते हैं, उस पर हढ़ ही हैं ?"

वापू ने कहा: "I have lost that hope because of the terrible happenings of the world. I don't want to live in darkness."

उन्हें वापू ने सिर्फ दो मिनट ही समय दिया था। आज का समय तो काफी है। लेकिन उन्होंने खुद वापू के फोटो लिये थे। उन पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें वापू के सामने रखा और साथ ही साथ वातचीत भी समाप्त करते हुए उनसे पूछ ही दिया कि "क्या वापू चाहते हैं कि अमेरिका को अणुवम नहीं वनाना चाहिए ?" उन्होंने कहा:

"Would you advise America to give up the manufacture of Atom bombs?"

ं वापू ने जोर देकर कहा:

"Most certainly As things are, the war ended disastrously and the victors are vanquished by jealousy and lust for power. Already a third war is being canvassed which may prove even more disastrous. Ahimsa is a mightier weapon by for then the Atom bomb. Even if the people of Hiroshima could have died in their thousands with prayer and good-will in their hearts, the situation would have been transformed as if by a miracle."

वापू को लगा कि इस वहन का लोभ मिट नहीं सकता। अतः अन्तिम फोटो पर सही करने के साथ ही घड़ी की ओर देखकर कहा: ''आपके दो मिनट तो कबके हो गये। देखिये, दो मिनट पर कितने सेकण्ड हो गये हैं ?''

उसके बाद तुरत ही दूसरी अमेरिकन वहन भी मिलने आयी थीं। वे जनरल सेकेटरी आफ दि वर्ल्ड हेड क्वार्ट्स ऑफ दि वाई० डव्ल्यू० सी० ए० थीं। वे स्विट्जरलेंण्ड में रहती हैं। इन दिनों भारत में आयी हैं। इन्हें भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक प्रक्तों में विशेष रुचि है। उन्होंने वापू से इस विषय में पथ-प्रदर्शन पाने की इच्छा व्यक्त की कि "हिन्दुस्तान की अच्छे-से-अच्छे रूप में किस तरह सेवा हो सकती है अथवा भारत को इस तरह देखना हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ?" वापू ने कहा:

"American visitors should endeavour to see India could go round and offer friendly and constructive criticism but to describe its dirty spots as India would be a caricature."

वापू ने इसी प्रसंग में Emily Kinnaired की याद कराते हुए कहा कि ''वे स्वेच्छा से वापू के पास आये थे और उनके साथ चलकर प्रार्थना-सभा में जाते थे। वे शुद्ध शाकाहारी थे। मरने तक उनके और मेरे वीच आत्म-चिन्तन के विषय में बहुत ही अच्छा पत्र-व्यवहार चलता रहा।''

उसके बाद भारत के ईसाइयों के बारे में किये गये सवाल के जवाय में वापू ने कहा:

"The best course would be to leave them to their own resources, to help them settle down as sons of the soil."

# . ईश्वर की आंवाज

उसके वाद अन्धे लोग मिलने आये। वे वापू के निकट आश्वासन पाने के लिए पाकिस्तान से आये हुए थे। अन्त में वन्तू के लोग आये। वे अपनी करण कहानी वड़ी ही नाराजगी और आवेश के साथ सुना रहे थे। एक वूढ़े भाई ने तो वापू को हिमालय चले जाने के लिए कहा। लेकिन वापू ने उसे जरा कड़े स्वर में कहा कि "मेरा हिमालय तो यहीं है। आप लोगों का दुःख दूर

करना, आपकी सेवा करते-करते मरना ही मेरे लिए हिमालय में जाने जैसा है।"
वापू को इन लोगों की बात इतनी चूम गयी कि प्रार्थना के लिए उठते हुए
उन्होंने मुझसे कहा: "इसे तू अपने और मेरे लिए एक नोटिस ही समझ। जो
लोग मेरे एक एक वोल को झेल लेते थे, िसर चढ़ाते थे, वे ही आज मुझे हिमालय चले जाने के लिए कह रहे हैं। इन दुःखी भाइयों के हृदय की यह चीत्कार
इस यज्ञ में पड़े हम लोगों के लिए ईश्वर की आवाज ही समझ। यह बात तुझसे
ही कह रहा हूँ, क्योंकि इस यज्ञ में यहाँ प्यारेलाल, सुशीला, आमा, चाँद, देव,
विसेन सभी होते हुए भी मेरे निकट कोई भी नहीं है। अकेली तू ही मेरे साथ
वाष्ट्र वड़े ही इसलिए आत्मा की आवाज तुझसे कैसे छिपाई जा सकती है?"
वापू वड़े ही दुःखी दीख पड़े।

. उसमें भी फिर : की घूसखोरी संबंधी अन्य वातें भी सामने आ गयीं।

आज का दिन तो इतना व्यस्त था कि श्वास लेने तक की फुर्सत नहीं मिली । वापू कांग्रेस के संविधान के विषय में लिख रहे हैं। प्रार्थना-प्रवचन को चाँद-वानीजी ने खूव ही उलझा दिया था। अतः उसे सुधारने के लिए वापू को उसे फिर से लिखना पड़ा। इस कारण और भी ज्यादा मेहनत पड़ी। वे काफी थक गये हैं, लेकिन काम तो पूरा करना ही पड़ेगा!

्रिप्त्य वापू का आज का प्रार्थना-प्रवचन इस पृथ्वी पर का अन्तिम प्रार्थना-प्रवचन वन गया । इसी तरह कांग्रेस-संविधान संवंधी उनके विचार भी किसी अशुभ घड़ी में लिखे हुए अन्तिम विचार ही सिद्ध हुए । अतः उन दोनों को उन्होंके शब्दों में यहाँ दे रही हूँ ।

''कहने की चीजें तो काफी पड़ी हैं, मगर आज के लिए ६ चुनी हैं।

१५ मिनट में जितना कह छक्ँगा, कहूँगा । देखता हूँ कि मुझे यहाँ आने में थोड़ी देर हो गयी है, वह होनी नहीं चाहिए थी ।

### गलतफहमी की सफाई

"सुशीला वहन वहावलपुर गयी है, उस वारे में थोड़ी गलतफहमी हो गयी है। वह वहाँ के दुःखी लोगों को देखने के लिए ही गयी है। दूसरा कोई अधिकार तो है नहीं और न हो सकता था। वह फ्रेण्ड्स-सर्विस के लेसली कोस साहव के साथ गयी है। मेंने फ्रेण्ड्स-यूनिट में से किसीको भेजने का सोचा था, तािक वह वहाँ के लोगों को देखे, उनसे मिले और मुझे हालत वता दे। उस समय सुशीला वहन के जाने की वात नहीं थी, लेकिन जब उसने मुना कि वहाँ सैकड़ों आदमी वीमार पड़े हैं, तब मुझसे पूछा कि क्या में जाऊँ १ मुझे बहुत अच्छा लगा। वह नोआखाली में काम करती थी, तभी फ्रेण्ड्स-यूनिट के साथ उसका संघर्ष था। आखिर वह कुशल डॉक्टर है और पंजाब के गुजरानवाला इलाके की है। उसने भी काफी गँवाया है, क्योंकि उसकी तो वहाँ काफी जाय-दाद है। वह उर्दू और अंग्रेजी भी जानती है। अतः वह कोस साहब को मदद है सकती है।

''वहाँ जाने में खतरा अवश्य है। लेकिन उसने कहा: ''मुझे क्या खतरा है? ऐसे दरती, तो नोआखाली ही कैसे जाती? पंजाव में बहुत लोग मर गये हैं, विलकुल मिट्यामेट हो गये हैं। लेकिन मेरा तो ऐसा नहीं। खाना-पीना मिलता है। सब कुछ ईश्वर करता है। सो आप मुझे भेजेंगे और कोस साहव ले जायँगे, तो में वहाँ के लोगों को देख लूँगी"।

"मैंने जब कोस साहब से भी पूछा कि क्या सुशीला को आपके साथ भेजूँ, तो वे खुश हो गये। कहने लगे: "यह तो वहुत ही अच्छी बात है। मैं उनकी मार्फत वहाँ के लोगों से अच्छी तरह वातचीत कर सकूँगा। साथ में कोई हिन्दुस्तानी जाननेवाला रहे, तो वह बहुत बढ़ी बात हो जाती है। सुशीला बहन आयं, इससे बेहतर क्या हो सकता है?" कोस साहब 'रेड-कास' के हैं। 'रेड-कास' के माने यह है कि लड़ाई के मरीजों की दवा-दारू करना! अब तो वे लोग दूसरे-तीसरे काम भी करते हैं। "अव यह सवाल है कि डॉक्टर सुशीला कोस साहव के साथ गयी है या कोस साहव डॉक्टर सुंशीला के साथ ? यह जरा पेचीदा हो जाता है, मगर पेचीदा नहीं है। वे दोनों दोस्त हैं। सेवा-भाव से गये हैं। पैसा कमाने की तो बात ही नहीं है। कोस साहव मेरे मित्र हैं और सुशीला तो मेरी लड़की है। में उसका बाप हूँ। तो, मैंने उसे ऊँचा उठाने के लिए नहीं मेजा। कोई ऐसा न सोचे कि वह तो डॉक्टर है और कोस साहव दूसरे हैं! कोई ऊँच है और कोई नीच, ऐसा मेदमाव न करें। कोस साहव औरत साथ में हो, तो उसे ही आगे कर देते हैं और अपने को पीछे रखते हैं। मगर निःस्वार्थ सेवा में ऊँच-नीच का मेद नहीं होता। अगर कोई मेद है, तो कोस साहव बढ़े हैं। सुशीला उनके साथ उनकी मदद के लिए गयी है। वे दोनों आकर मुझे वहाँ का हाल बतायेंगे।

"नवाव साहब ने लिखा है कि मुझे कई लोग झूठी बातें भी लिख देते हैं। उन्हें मान लेने का मुझे क्या अधिकार है ? सो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए ? इसीलिए कोस साहब और सुशीला वहन को मैंने वहावलपुर भेजा है। वहाँ के मुसलमानों का तार भी आ गया है कि वे वहाँ पहुँच गये हैं। वहाँ से लौटेंगे, तब मुझे सब सही हाल बता देंगे। वे तीन-चार दिनों में लौटने-वाले थे। मगर कुछ काम निकल आया होगा, इसलिए नहीं आये।

# किसकी सुनूँ ?

"अभी वन्त् के कुछ भाई-वहन मेरे पास आये थे। शायद चालीस आदमी थे। वे परेशान तो थे, मगर ऐसी हालत नहीं कि चल न पाते हों। किसीकी उँगली में घाव थे, कहीं कुछ था, तो कहीं कुछ। मैंने तो उनका दर्शन ही किया और कहा कि जो कुछ कहना हो, वजकुष्णजी से कह दें। लेकिन इतना समझ लें कि मैं आप लोगों को भूला नहीं हूँ। वे सब मले आदमी थे। उनका गुत्से भरा होना स्वाभाविक था। मगर वे मेरी वात मान गये। एक आदमी थे, नहीं जानता कि वे शरणार्थी थे या अन्य कोई और न मैंने उनसे यह पूछा ही, उन्होंने कहा: "तुमने बहुत खराबी कर दी है। क्या और करते ही जाओगे? इससे बेहतर है कि जाओ। बड़े महात्मा हो, तो क्या हुआ? हमारा काम तो

विगड़ता ही है। तुम हमें छोड़ दो, हमें भूल जाओ, भागो।" मैंने पृछा: "कहाँ जाऊँ ?", तो उन्होंने कहा: "हिमालय जाओ !" मैंने उन्हें डाँटा। वे मेरे जितने बुर्जुर्ग नहीं थे।

"वैसे तो वे बुजुर्ग हैं, तगड़े हैं—मेरे जैसे पाँच-सात आदिमयों को चट कर सकते हैं। में तो महात्मा ठहरा! कमजोर दारीर! घवड़ा जाऊँ, तो मेरा क्या हाल होगा? इसिक्टए मैंने हँसते हुए कहा: "क्या मैं आपके कहने से चला जाऊँ? किसकी वात सुनूँ! कोई कहता है, यहाँ रहो, तो कोई कहता है, जाओ। कोई ढाँटता है, गाली देता है, तो कोई तारीफ करता है। तन में क्या कहूँ ! इसिक्टए ईश्वर जो हुक्म करता है, वही में करता हूँ। आप कह सकते हैं कि हम ईश्वर को नहीं मानते। तो कम-से-कम इतना तो करें कि मुझे अपने दिल के अनुसार करने दें। यदि आप कहें कि 'ईश्वर तो हम ही हैं', तो परमेश्वर कहाँ जायगा! ईश्वर तो एक है। हाँ, यह ठीक है कि पंच परमेश्वर है। सगर यह पंच का सवाल नहीं। दुिलयों का वली परमेश्वर है, लेकिन दुःखी खुद परमात्मा नहीं। जब मैं दावा करता हूँ कि इरएक स्त्री मेरी सगी वहन है, लड़की है, तो उनका दुःख मेरा दुःख है। आप यह क्यों मानते हैं कि में आपका दुःख नहीं जानता, आपके दुःखों में हिस्सा नहीं लेता, हिन्दुओं और सिखों का मैं दुश्मन हूँ और मुसलमानों का दोस्त ''?

# ईश्वर की वात मानता हूँ !

"उस भाई ने तो मुझे साफ-साफ कह दिया। लेकिन कोई गार्ला देकर लिखते हैं, तो कोई विवेक से लिखते हैं कि "हमें छोड़ दो, चाहे हम जहन्तुम में जायँ। तुम्हें हमारी क्या पड़ी है ? तुम भागो !" लेकिन में किसीके कहने से कैसे भाग सकता हूँ ! किसीके कहने से में खिदमतगार नहीं बना और न किसीके कहने से मिट ही सकता हूँ । ईश्वर की इच्छा से जो में बना हूँ, बना हूँ । उसे जो करना होगा, करेगा। ईश्वर चाहे, तो मुझे मार सकता है । में समझता हूँ कि में ईश्वर की बात मानता हूँ । में हिमालय क्यों नहीं जाता ? वहाँ रहना तो मुझे पसन्द पड़ेगा। ऐसो बात नहीं कि वहाँ मुझे खाना-पीना, ओढ़ना नहीं मिलेगा। वहाँ जाकर शान्ति मिलेगी। लेकिन में अशान्ति में से शान्ति चाहता

हूँ। नहीं तो उसी अशान्ति में मर जाना चाहता हूँ। मेरा हिमालय यहीं है। . यदि आप सब हिमालय चलें, तो मुझे भी अपने साथ ले चलें।

## काम करके खायें!

''यहाँ शरणार्थियों की खिदमत करनेवाले लोगों ने मेरे पास लम्बी-चौडी शिकायतें लिखकर दी हैं, जो सही भी हैं। उनका कहना है कि यहाँ जो शर-णार्थी पड़े हैं, उन्हें खाना, पीना, पहनना—जो कुछ हो सकता है, सब दिया जाता है। लेकिन वे मेहनत ही नहीं करना चाहते, काम ही करना नहीं चाहते। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो कि पहले भी कह चुका हूँ, कि अगर दुखिया लोग अपना दुःख मिटाना चाहते हैं, दुःख से सुख निकालना चाहते हैं, दुःख में भी हिन्दुस्तान की सेवा करना चाहते हैं - उसके साथ अपनी सेवा तो हो ही जाती है-तो उन्हें काम करना ही चाहिए। दुःखी को यह हक नहीं कि वह काम न करे और मौज करे। गीता में तो कहा है कि यज्ञ करो और खाओ-यज्ञ करो और जो फिर शेष रह जाता है, उसे खाओ। यह मेरे लिए है और आपके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं। यह सबके लिए है--जो दु:खी है, उसके लिए भी है। एक आदमी कुछ करे नहीं, बैठा रहे और खाये— यह चल नहीं सकता । करोड़पति भी काम न करे और खाये, तो वह निकम्मा है---पृथ्वी पर भार है। हाँ, यदि कोई लाचारी हो--पैर न चलते हों, कोई अन्धा हो या वृद्ध हो गया हो, तो वह अलग बात है। लेकिन जो तगड़ा हो वह काम क्यों न करे ? इसलिए जो कोई काम कर सकते हों, अवस्य करें शिविरों में जो तगड़े लोग पड़े हों, वे पाखाना भी उठायें, चरखा चलायें। जं काम कर सकते हों, करें। जो लोग काम करना नहीं जानते, वे लड़कों व पढ़ायें। इस तरह काम छें। छेकिन कोई कहे कि कैम्ब्रिज में जैसी पढ़ाई हो। , वैसी करायं — मैं और मेरे बावा कैम्ब्रिज में पढ़े थे, अतः लड़कों को भी व , तो यह कैसे हो सकता है ? अन्त में में इतना ही कहूँगा कि जित शरणार्थी हैं, वे काम करके खायें, उन्हें काम करना ही चाहिए।

भारत का गवर्नर जनरल किसान होगा

🧓 "आज एक सजन आये थे । उनका नाम तो मैं भूल गया ! उन्होंने किस

की बात की | मैंने कहा: "मेरी चले, तो हमारा गवर्नर जनरल किसान होगा, क्योंकि यहाँ का राजा किसान है | मुझे बचपन से सिखलाया गया था, एक कविता है:

### 'रे खेडूत ! तुं खरे जगतनो तात गणायो !'

याने हे किसान, त् पादशाह है। किसान जमीन से पैदा न करे, तो हम क्या 'खायेंगे ? हिन्दुस्तान का सचमुच राजा तो वही है। लेकिन आज हम उसे गुलाम बनाये हुए हैं। आज किसान क्या करे ? क्या एम० ए० वने ? वी० ए० वने ? ऐसा किया, तो किसान मिट जायगा। पीछे वह कुदाली नहीं चलायेगा। जो आदमी अपनी जमीन से पैदा करता और खाता है, वही जनरल वने, प्रधान वने, तो हिन्दुस्तान की शक्ल ही बदल जायगी। आज जो वह सड़ता पड़ा है, वैसा नहीं रहेगा।

"मद्रास में खुराक की तंगी है। श्री जयरामदासजी के पास मद्रास-सरकार की ओर से एक दूत यह कहने आये थे कि वे वहाँ के सूखे के लिए अन देने का वन्दोवस्त करें। मुझे मद्रासवालों के इस सूखे से दुःख होता है। मैं मद्रास के लोगों को यह समझाना चाहता हूँ कि वे अपने ही खुवे में मूँगफली, नारियल और दूसरे खाद्य पदार्थों के रूप में काफी खुराक पा सकते हैं। उनके यहाँ मछ-लियाँ भी काफी हैं, जिन्हें उनमें से ज्यादातर लोग खाते हैं। तव उन्हें भीख माँगने के लिए वाहर निकलने की क्या जरूरत है ? उनका चावल का आग्रह रखना ( वह भी पालिश किया हुआ, जिसके सारे पोपक तत्त्व मर जाते हैं ) या चावल न मिलने पर मजवूरी से गेहूँ मंजूर करना ठीक नहीं है। चावल के आटे में वे मूँगफली या नारियल का आटा मिला सकते हैं। उन्हें जरूरत है, आत्म-विश्वास और श्रद्धा की । मद्रासियों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ । दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह-कृच के वक्त उस प्रान्त की सभी भाषाओंवाले हिस्सों के लोग मेरे साथ थे। उन्हें रोजाना राशन में सिर्फ डेढ़ पौण्ड रोटी और एक औन्स शकर दी जाती थी। लेकिन जहाँ-जहाँ उन्होंने रात में डेरा डाला, वहाँ जंगल की घास में से खाने लायक चीजं चुनकर और मजे से गाते हुए उन्हें पकाकर मुझे अचरज में डाल दिया। ऐसी युझ-वृझवाले लोग कभी लाचारी

कैसे महस्स कर सकते हैं ? यह सच है कि हम सब मजदूर ये और ईमान-दारी से काम करने में ही हमारी मुक्ति और सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भरी हुई है।"

#### आखिरी वसीयतनामा

प्रवचन अभी पूरा देखा, सुधारा नहीं गया था। इसी वीच वापू ने कांग्रेस के लिए पथ-प्रदर्शन लिखा। (वह भी अन्तिम ही वन गया, अतः उसे पू॰ वापू के शब्दों में ही दे रही हूँ):

"Though split into two, India having attained the political independence through means devised by the Indian National Congress, the Congress, in its present shape and form, i.e. as a propoganda vehicle and a parliamentary machine, has outlived its use. India has stil to attain social, moral and economic independence in term of its seven thousand villages as distiguished from its cities and towns. The struggle for the ascendency of civil over military power is bound to take place in India's progress towards its democratic goal. It must be kept out of unhealthy competition with the political parties and communal bodies. For these and other similar reasons, the all India Congress Committee resolves to disband the existing Congress organisation and flower into a Lok Sevak Sangh under the following rules with power to alter them as occasion may demand.

Every Panchayat of five adult men or women being villagers or village-minded shall form a unit.

Two such contigous Panchayats shall form a working party, under a leader elected from among themselves.

When there are one hundred such Panchayats, the fifty first grade leaders shall elect, from among themselves a second grade leader and so on, the first grade leaders in the meanwhile working under the second grade leader. Parallel groups of two hundred panchayats shall continue to be formed, till they cover the whole of India, each succeeding group of panchayats electing second grade leader after the manner of the first. All second grade leaders shall serve jointly for the whole of India and severally for their respective areas. The second grade leaders may elect, whenever they deem necessary, from among themselves a chief who will during Leisure, regulate and command all the groups.

(As the final formation of provinces or districts is still in a state of flux, no attempt has been made to divide this group of servants into provincial or district councils and jurisdiction over the whole of India has been vested in the group or groups that may have been formed at any given time. It should be noted that this body of servants derive their authority or power from service ungrudgingly and wisely done to their master, the whole of India.)

- 1. Every worker shall be a habitual wearer of Khadi made from self-spun yarn or certified by the A. I. S. A. and must be a teetotaller. If a Hindu he must have observed untouchability in any shape or form in his own person or in his family and must be a believer in the ideal of inter-communal unity, equal respect and regard for all religions, equality of opportunity and status for all irrespective of race, creed or sex.
- 2. He shall come in personal contact with every villager with in his jurisdiction.
- 3. He shall enrol and train workers from amongst the villagers and keep a register of all these.
- 4. He shall keep a record of his work from day to day.
- 5. He shall organise the villages so as to make them self-contained and self-supporting through their agriculture and handicrafts.
- 6. He shall educate village folk in sanitation and hygiene and take all measures for prevention of ill health and disease among them.
- 7. He shall organise the education of the village folk from birth to death along the lines of the Nai Talim, in accordance with the policy laid down by the Hindustani Talimi Sangh.
  - 8. He shall see that those whose names are missing on the statutory 'voters' roll are duly entered therein.

- 9. He shall encourage those who have not yet acquired the legal qualification, to acquire it for getting the right of franchise.
- 10. For the above purposes and others to be added from time to time, he shall train and fit himself in accordance with the rules laid down by the Sangh for the due performance of duty.

The Sangh shall affiliate the following autonomous bodies: 1. All-India Spinners' Association.

2. All-India Village Industries Association.

3. Hindustani Talimi Sangh. 4. Harijan Sevak Sangh. and 5. Go-seva Sangh.

#### FINANCE

The Sangh shall raise finances for the fulfilment of its mission from among the villagers and others, special stress being laid on collection of poor man's Pice."

भारत को, यद्यपि यह दो भागों में विभक्त हो गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा वताये गये उपायों से राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त हो जाने पर, कांग्रेस अपने वर्तमान स्वरूप और ढाँचे में अर्थात् प्रचार के साधन और संसदीय यंत्र के रूप में अपनी उपयोगिता खो बैटी है। भारत को अब भी नगरों और कस्वों के अलावा ७ लाख गाँवों के लिए सामाजिक, नैतिक और आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करनी है। भारत की अपने लोकतन्त्रात्मक ध्येय की ओर प्रगित में सैनिक शक्ति पर असैनिक शक्ति की श्रेष्ठता के लिए संघर्ष अनिवार्य है। इसे राजनीतिक दलों और साम्प्रदायिक संस्थाओं की अस्वस्थ प्रतियोगिता से अलग रखना है। इन तथा अन्य कारणों से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी वर्तमान कांग्रेस संघटन को विघटित करने तथा निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत उनमें

परिस्थितिवश संशोधन करने के अधिकार के साथ लोकसेवक संघ के रूप में विकसित होने का निश्चय करती है।

'पाँच वयस्क व्यक्तियों (स्त्रियों या पुरुषों ) की, जो ग्रामवासी या ग्राम-प्रवृत्त (विलेज-माइण्डेड ) हों, प्रत्येक पंचायत एक इकाई बनेगी।

'दो निकटवर्ती पंचायतें आपस में एक नेता निर्वाचित कर उसके अधीन एक कार्यकारी दल संघटित करेंगी।

'जब इस प्रकार १०० पंचायतें हो जायँगी, तो पचास प्रथम श्रेणी के नेता आपस में द्वितीय श्रेणी का एक नेता चुनेंगे तथा प्रथम श्रेणी के नेता फिलहाल द्वितीय श्रेणी के नेता के अधीन कार्य करेंगे। दो सौ पंचायतों के समान दलों का इस प्रकार संघटन होगा कि वे समस्त भारत में फैल जायँगे तथा पंचायतों का प्रत्येक दल प्रथम श्रेणी के नेता के चुनाव की माँति क्रमशः द्वितीय श्रेणी का एक नेता निर्वाचित करेगा। द्वितीय श्रेणी के सभी नेता सम्मिलित रूप से सम्पूर्ण देश तथा व्यक्तिगत रूप से अपने-अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे। द्वितीय श्रेणी के नेता आवश्यकता पड़ने पर अपने में से एक को प्रमुख नेता चुनेंगे, जो अपने इच्छानुसार सभी दलों का नियमन और संचालन करेगा।

'[चूँकि प्रान्तों और जिलों का अन्तिम पुनस्संघटन अभी अनिश्चित स्थिति में है, इसलिए सेवकों के इस दल को प्रान्तीय या जिला परिषदों में बाँटने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया है तथा समस्त भारत में कार्य करने का अधिकार उस दल या दलों में निहित है, जो किसी समय संघटित किये गये हों। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सेवकों की यह संस्था अपने स्वामी, अर्थात् समस्त भारत की सहर्ष और बुद्धिमत्तापूर्वक की जानेवाली सेवा से अपना अधिकार थवा शक्ति प्राप्त करती है।

'(१) प्रत्येक कार्यकर्ता आदतन, अपने हाथ से कते सूत की अथवा भारत चरखा-संघ द्वारा प्रमाणित खादी पहनेगा तथा मदिरा का कतई वन न करेगा। यदि वह हिन्दू हो, तो उसने व्यक्तिगत रूप से या परिवार में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का भाव त्याग दिया हो तथा वह साम्प्रदायिक ऐक्य, सभी धर्मों के प्रति समान आदर और प्रतिष्ठा और विना किसी जाति, धर्म या स्त्री-पुरुप के मेदभाव के सभीके लिए समान अवसर और स्थित के आदर्श में विश्वास करता हो।

- '(२) वह अपने कार्यक्षेत्र में स्थित प्रत्येक ग्रामवासी से व्यक्तिगत सम्पर्क रखेगा।
- '(३) वह प्रामवासियों में से ही कार्यकर्ताओं को भरती और प्रशिक्षित करेगा तथा उनका एक रजिस्टर रखेगा।
  - '(४) वह अपने प्रतिदिन के कार्य का लेखा रखेगा।
- '( ५ ) वह ग्रामवासियों को इस प्रकार संघटित करेगा कि वे अपनी खेती और दस्तकारी से आत्मनिर्भर और स्वयंपृरित हो जायँ।
- '(६) वह ग्रामवासियों को सफाई और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षित करेगा तथा उनमें रोगों और अस्वास्थ्य के निवारण के लिए सभी उपाय वरतेगा।
- '(७) वह हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार नयी तालीम के आधार पर ग्रामवासियों की जन्म से मृत्युपर्यन्त शिक्षा का आयोजन करेगा।
- '(८) वह इसके लिए भी सतर्क रहेगा कि जिन व्यक्तियों के नाम वैधिक निर्वाचक सूची (स्टैट्युटरी बोटर्स रोल) में छूट गये हैं, उन्हें विधिवत् चढ़वाया जाय।
- '(९) वह उन व्यक्तियों को, जिन्होंने मताधिकार प्राप्त करने के लिए अभी कानूनी योग्यता प्राप्त नहीं की है, उक्त योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- '( १० ) उपर्युक्त उद्देश्यां तथा समय-समय पर इनमें जुड़नेवाले अन्य उद्देश्यां की दृष्टि से वह अपने कर्तव्य के समुचित पालन के लिए संघ द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार अपने को प्रशिक्षित करेगा और योग्य वनायेगा।

'संघ निम्नलिखित स्वायत्त संस्थाओं को सम्बद्ध करेगा:

'(१) अखिल भारत चरखा-संघ, (२) अखिल भारत ग्रामोद्योग-संघ, (३) हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, (४) हरिजन-सेवक-संघ और (५) गो-सेवा-संघ।

'संघ अपने ध्येय की पूर्ति के लिए ग्रामवासियों और अन्य व्यक्तियों से धन-

संग्रह करेगा, किन्तु निर्धन व्यक्तियों से पैसा इकट्ठा करने पर विशेष जोर दिया जाय।'

# है वहारे वाग दुनिया चन्द रोज!

शाम को मुलाकात करनेवालों में क्रमशः श्री सोहनसिंहजी, हैदरावाद के मुख्यमन्त्री आदि थे। मौलाना साहब के साथ भी काफी चर्चा हुई।

रात में अत्यन्त श्रान्त होने पर भी वापू ने कांग्रेस-संविधान का मसविदा पूरा करके छोड़ा। फिर नियमानुसार ९। वजे पैर धोने के लिए उठे और सीधे सोने के लिए जाने लगे। वे इतने श्रान्त थे कि कसरत करना भी भूल गये। जव याद दिलायी, तब उन्होंने कसरत की।

मैं वापू के सिर में तेल मलती रही। दो मिनट मौन रहकर वे वोले: "आज मुझे चक्कर आ रहा है।" 'के लड़कों की घूसखोरी की बात चल पड़ी। कहने लगे: "आखिर हम लोग कहाँ के रह जायँगे? आजादी की लड़ाई में पूरा योग देनेवाले लोगों पर ही सारे राष्ट्र का आधार है। अगर वे ही इस तरह सत्ता का दुरुपयोग करें, तो हमें कहीं खड़े होने के लिए भी जगह न रह जायगी। इस तरह हम कब तक अपनी इज्जत सँभाल पायेंगे? यों तो मैं इसे आजादी ही नहीं मानता, फिर भी बाह्य दृष्टि से जो आजादी प्राप्त हुई है, उसे भी हम ऐसी करत्तृतों से कलंकित ही कर रहे हैं। सोचता हूँ कि आखिर मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ? इस अशान्ति से शान्ति कैसे मिले?

"है वहारे वाग दुनिया चन्द रोज, देख हो, जिसका तमाशा चन्द रोज।"

# पाखण्डी अथवा सचा महातमा ?

इतना कहते हुए वापू को खाँसी आने लगी। यह देख-सुनकर मेरी आँखें डिवडवा उठीं—हाय! वापू के हृदय की वेदना कितनी वढ़ती जा रही है! मानो इस समय उनके लिए सिवा ईश्वर के कोई भी नहीं है। खाँसी आते समय मैंने धीरे से पूछा: "आप पेन्सिलिन की गोली ले लीजिये न, सुशीला वहन मुझे दे गयी हैं। अन्यथा अगर इन्फ्लएडा हो जाय तो?"

मैंने कह तो दिया, पर वापू और भी दुःखी हो गये और कहने लगे : "इस

यज्ञ में तो तू अकेली ही मेरी साझीदार है, मददगार है। आज तक मैंने किसीको भी ऐसी शिक्षा नहीं दी, जैसी कि माँ वनकर तुझे दी है। तेरे लिए ही मैं जूझता रहा। आखिर तू होम दी गयी और सही-सलामत वाहर निकली। मैंने तुझमें जो कुछ देखा, वह अन्य किन्हीं लड़िक्यों में नहीं। इसलिए आज एक वात तुझे कहना चाहता हूँ, जो कई वार कह भी चुका हूँ। यदि में किसी रोग से या छोटी-सी फुन्सी से भी महँ, तो तू जोर-शोर से दुनिया से कहना कि यह दम्भी महातमा रहा। तभी मेरी आतमा को, भले ही वह कहीं हो, शान्ति मिलेगी। भले ही मेरे लिए लोग तुझे गालियाँ दें, फिर भी यदि में रोग से महँ, तो मुझे दम्भी-पाखण्डी महातमा ही ठहराना! और यदि गत सप्ताह की तरह धड़ाका हो, कोई मुझे गोली मार दे और मैं उसे खुली छाती झेलता हुआ भी मुँह से 'सी' तक न करता हुआ राम का नाम रटता रहूँ, तभी कहना कि यह सच्चा महातमा था। ''इससे भारतीय जनता का कल्याण ही होगा।''

#### राम-नाम का अभाव

में अकेली ही सिर में तेल मलती रही। नीरव शान्ति में वापू के मुँह से ये हृदयविदारक शब्द निकल रहे थे। आगे कुछ बोलने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। हृदय भर आया और गला रूँध गया" 'रसोड़े में पानी लेने गये थे। इसी वीच आश्रम की "वहन आयीं। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वे अपने गाँव जानेवाली हैं। वापू ने कहा: "अगर तेरे हृदय में राम-नाम अंकित हुआ होता, तो त् बीमार ही न पड़ती। लेकिन इसके लिए श्रद्धा तो होनी ही चाहिए।" उसके लड़के को भी सूचना दी।

उन्होंने चाँद वहन की शादी के सम्बन्ध का उलझा हुआ सवाल पेश कर दिया। हम लोगों ने उस वहन को इशारे से कहा कि "वापू काफी यके हुए हैं, उन्हें चक्कर आ रहे हैं।" वापू से भी कहा गया, लेकिन वे तो सभी के वापू हैं न ? उन्होंने एक न मानी और वातें जारी ही रखीं। अच्छा हुआ, जो देवदास काका और काकी आ गयीं। वापू ने उनसे विनोद किया और काकी ने भी। वापू ने रोज की तरह पूछा कि "कोई नया समाचार हो, तो कही।" फिर तो काका और वापू दिल्ली की वर्तमान स्थिति के वारे में वातें करने लगे। इसीलिए

**AC** 

में वहाँ से चली आयी और यह लिखने बैटी हूँ । खासकर इस समय सुशीला बहन या प्यारेलालजी कोई भी बापू के पास नहीं था । इसलिए काका को उनसे बातें करने का अच्छा अवस्र मिला । काका की हमेशा की शिकायत है कि ''सभी लोग बापू से जब चाहें और जैसे चाहें, मिल सकते हैं; लेकिन मुझे ऐसा समय मिलता ही नहीं और न मैं ऐसा समय लेना ही पसन्द करता हूँ।''

वर्धा जाने की वातें अखवारों में छप गयी हैं। वापू कहते हैं: "यह कौन वापू और कौन-सा गांधी होगा, मैं नहीं जानता। अखवारवालों से ही पूछिये। मैं नहीं जानता कि मैं वर्धा जानेवाला हूँ।"

वापू लगभग ११ बजे सोये। मैं भी अभी आध घंटे बाद सोने जाऊँगी। वापू पर यहाँ का साधारण वोझ नहीं है। लेकिन जब दरिया में ही आग लगी हो, तो हो ही क्या सकता है ?

हे राम !

: ३२ :

विरला-भवन, नयी दिल्ली ३०-१-<sup>१</sup>४८

नियमानुसार वापू प्रार्थना के लिए जगे, मुझे भी जगाया। "वहन उठी नहीं। आजकल मुशीला वहन नहीं हैं, इसलिए गीता-पाठ मुझे ही करना पढ़ता है। भाई साहव और प्यारेलालजी जागते रहते हैं, तो वे आवाज में आवाज ही मिलाते हैं। "तो गीता के क्लोक वोल ही नहीं पाते। "उठे नहीं, इसलिए वापू ने दतवन करते हुए आज भी एक बात कही: "मैं देख रहा हूँ कि मेरा

वापू न दतवन करत हुए आज मा एक बात कहा: "म देख रहा हूं कि मेरा मेरे निकट रहनेवालों पर से भी उठता जा रहा है। प्रार्थना तो आत्मा को साफ करने की झाड़ है। मैं प्रार्थना में अटल श्रद्धा रखता हूँ। ऐसी प्रार्थना करना "जैसी को पसन्द नहीं पड़ता, तो फिर उसे चाहिए कि मेरा त्याग ही कर दे। इसीमें दोनों का मला है। यदि तुझमें इतनी हिम्मत हो, तो मेरी ओर से उसे यह कह देना। समझा देना कि ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगतीं। यह सब देखने के लिए भगवान् अब मुझे अधिक न रखे, यही चाहता हूँ। आज मैं तुझसे यह भजन सुनना चाहता हूँ:

## 'थाके न थाके छतांय हो, मानवी न छेजे विसामो।'

आश्चर्य की बात है कि आज पहली बार बापू ने यह भजन पसन्द किया ! मुझे खुद को बापू के बारे में कुछ बिलक्षण-सा ही लग रहा है। कभी-कभी यह भी आशंका होने लगती है कि कदाचित् वे पुनः अनशन तो नहीं करने जा रहे हें ? आज दोपहर को सरदार दादा विशेष रूप से मिलने के लिए आनेवाले हैं। वे और बापू एकान्त में बातचीत करेंगे। उसके बाद कल-परसों मिन्त्रमण्डल की बैठक बुलाकर सारा निर्णय किया जायगा। देखें, ईश्वर इसे कहाँ तक सफल करता है ? कल सुबह भाई भी आ रहे हैं।

प्रार्थना के बाद में वापू को वरामदे से भीतर ले आयी। उन्हें कपड़ा ओढ़ाया। वापू कल रात तैयार किये हुए कांग्रेस-संविधान के मसविदे का संशोधन करने बैठ गये। नियमानुसार था।। वजे गरम जल, शहद और नीवू और ५॥। वजे सन्तरे का रस १६ ओंस लिया! अभी उपवास की कमजोरी तो है ही। लिखते-लिखते थक जाने से वापू वीच ही में सो गये और मैंने उनके पैर भी दवाये।

पू० किशोरलाल भाई को कल जो पत्र लिखा था, नकल न हो सकने के कारण वह वापू के कागजों में ही पड़ा रह गया। वापू को यह अच्छा नहीं लगा। मैंने सहज ही पूछा कि "इसमें एक पंक्ति यह लिख हूँ कि इम लोग दूसरी को वर्घा जानेवाले हैं ?", तो वापू ने कहा: "कल की कौन जानता है ? अगर जाना तय ही हो जायगा, तो आज प्रार्थना में कह दूँगा। फिर रात में रेकार्ड रिले होगा, तो उसमें वह आ ही जायगा। फिर भी इस तरह चिट्टी पड़ी रहनी नहीं चाहिए थी। मले ही यह काम विसेन का हो, लेकिन त् मेरे किसी भी काम से मुक्त नहीं हो सकती। दूसरों की गलती होने पर भी में उसे तेरी ही गलती मानता हूँ, अगर त् उसे स्वीकार करे।" मैंने कहा: "मुझे तो स्वीकार करना ही होगा।" वापू प्रसन्न हो गये।

टहलते समय श्रीमती राजेन नेहरू आयीं। में घूमने के लिए जानेवाली नहीं थी, पर मुझे जबर्दस्ती चलने के लिए कहा । आठ वर्ज नियमानुसार मालिश और स्नान हुआ । मालिश के समय अख-वार देखे । वंगाली पाठ किया । फिर मालिश के कमरे से बाथ रूम में लाया गया । उस समय उन्होंने प्यारेलालजी से कहा : "कल रात मैंने कांग्रेस का मस-विदा (संविधान) 'हरिजन' में भेजने के लिए बना रखा है । उसे ठीक से देख लें और विचारों की जो कमी रह गयी हो, उसे पूरी कर दें । बहुत ही थके-माँदे मैंने उसे तैयार किया है ।"

नियमानुसार मैं वापू को वाथ देती रही। मुझसे कहने रूगे कि "तू हाथ की कसरत करती है या नहीं ?" मैंने 'ना' कहा । इस पर कहने लगे: "यह तो मुझे जरा भी पसन्द नहीं।" मैंने कहा: "फिर तो करना ही होगा।" बापू ने कहा: "अवश्य ! तेरा वजन नहीं बढ़ता और तबीयत नहीं सुधरती, इससे मुझे वहुत ही दु:ख होता है। जब तू अपने बाप के यहाँ से नोआखाली आयी, तो कितनी तन्दुरुस्त थी ! तेरा शरीर नहीं सुधरता, इसका कारण तेरा भावक और संवेदनशील स्वभाव ही है। किभी किसीके दुःख से अधिक दुःखी या किसीके सुख से अधिक प्रसन्न न होना चाहिए । दोनों में सन्तुलित स्वभाव रखने पर ही भग-वान का सान्निध्य पाना आसान होता है। यह कानून मेरा नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है और सभी धर्म-ग्रन्थों में लिखा है। स्थितप्रज्ञ होने के उपायों में इसे भी एक माना गया है। तू १८ वर्ष की उभरती छोकरी है। मैंने तेरा मन कितना गढ़ा है, इसका खयाल तुझे आज नहीं हो सकता। नोआखाली से लेकर आज तक मैंने तुझे खूब तपाया है और तरह-तरह के विलक्षण अनुभवों से गढ़ा है। मले ही आज तुझे इसका मूल्य न मालूम पड़े, लेकिन मेरे ये शब्द े लिख रखों कि तेरे भावी जीवन के लिए यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा, ्रैकदाचित् मैं जिन्दा रहूँ या न रहूँ।

"त् जानती ही है कि "आज सुवह प्रार्थना के समय नहीं उठी। इसिकए में सोच रहा हूँ कि आखिर मुझमें कहाँ खामी है ? दूसरी छड़िकयाँ या और कोई इस यज्ञ में मेरा साझीदार नहीं। अकेली तू ही मेरी सेवा और मेरे कामों की जिम्मेदारी उठा रही है। इसमें तिनक भी भूल नहीं होने देती। लेकिन अपनी तवीयत सँभाल रखना भी मेरी सेवा का एक अंग है। अतः यह जिम्मेदारी

भी तुझे अदा करनी ही चाहिए।"—वाथ के समय वाष् ने वड़े ही प्रेम से ये वातें कहीं और मेरी पीठ सहलायी।

वाथ से निकलने के वाद वजन किया गया—१०९॥ पीण्ड हुआ । भोजन में उनाला हुआ शाक, नारह औंस दूघ, एकआध मूली और करीन चार-पाँच पके टमाटर और चार सन्तरों का रस लिया। खाते समय प्यारेलालर्जा के साथ नोआसाली के विषय में वातें हुईं। उन्होंने आवादी की अदला-वदली के वारे में वापू से पूछा, जिस पर वापू ने साफ-साफ कह दिया :

"हम लोगों ने तो 'करेंगे या मरेंगे' यह मन्त्र लेकर ही नोआखाली का वरण किया है। भले ही आज में यहाँ वैठा हुआ हूँ, पर काम तो नोआखाली का ही चल रहा है। हमें जनता को भी इसके लिए तैयार करना चाहिए कि वह अपनी इञ्जत और सम्मान वनाये रखने के लिए वहादुरी के साथ वहीं रहे। भले ही अन्ततः वहाँ गिने-गिनाये लोग ही रह जायँ, लेकिन जहाँ दुर्वलता से ं ही सामर्थ्य पैदा करनी हो, वहाँ दूसरा उपाय ही क्या है ? आखिर संशस्त्र युद में भी साधारण सिपाहियों का सफाया होता ही है। फिर अहिंसक युद्ध में उससे भिन्न और हो ही क्या सकता है ?"—और उन्हें नोआखाली जाने का ही सुझाव दिया ।

फिर पैरों में घी मलवाते हुए वापू ने थोड़ा आराम किया। थोड़ी देर सोकर पुनः उठे और वाथरूम में जाने के लिए वाहर के पटरे पर से आ रहे थे। मैंने कहा : "वापू ! अकेले ही अकेले आ रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं ?" ( कमजोरी के कारण इघर वे विना किसीका सहारा लिये चलते नहीं थे ) वापू ने कहा: ''क्यों, अच्छा दीखता है न ? 'एकला चलो !''

१२॥ वजे डॉ॰ भार्गव को निर्संग होम वनाने के लिए एक मकान चाहिए। वतीमखाने की वात कही गयी। वापृ ने कहा कि ''जब स्थानीय मुसलमान यहाँ थाते हैं, तब मुझे इसके लिए याद दिलायें।" उन्होंने यह भी कहा कि "हुकूमत मुझसे डर-डरकर कव तक चलेगी ? मेरे डर से नहीं, विक अपने मन से करना चाहिए । जय नियोगी यहाँ आयें, तो पृछ देखें।" वापू के पास मुसलमान लोग भाये, तो उन्हें याद दिलायी गयी। लेकिन उन्होंने कहा कि "अभी उसे न

दिया जाय, तो अच्छा है।" बापू ने कहा: "अच्छा, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया। इसके पीछे हमें वक्त देने की जरूरत ही क्या है ?"

उसके बाद मौलाना रहमान ने सेवाग्राम के बारे में पूछते हुए कहा कि "आप वहाँ जा सकते हैं, पर १४ को वापस लौट ही आयें।" वापू ने कहा: "हाँ, चौदह को तो मैं यहीं रहूँगा। फिर यह सब तो खुदा के हाथ में है। वह तो आसमानी सुलतानी बात है।"

महादेव माई की जीवनी लिखने का—डायरी-संपादन करने का काम व्यवस्थित होने जा रहा था। उस बारे में शान्तिकुमार भाई के साथ वातें कीं। शान्तिकुमार भाई की शिकायत थी कि ''चन्द्रशंकर भाई और नवजीवन के बीच झगड़ा चल रहा है। अधिक पैसा लेने की बात है।"

वापू ने कहा: "जहाँ देखता हूँ, वहीं जैसे यादव आपस में कट मरे, वहीं स्थिति हमारी है। इस लोग आपस में झगड़ा कर समाज की कितनी हानि कर रहे हैं, इसका खयाल किसीको भी नहीं आता। इसमें आप या और कोई कर ही क्या सकता है? इन सबमें मेरी ही खामी है। ईश्वर ने ही मुझे अन्धा बना दिया हो, तो कोई क्या कर सकता है? फिर भी अपने जीते जी यह सब अपनी आँखों देखकर जितना सुधार सकूँ, उतना सुधार हूँगा; जिससे भावी पीढ़ी को गाली न खानी पड़े, इतना ही भगवान का आभार मानिये।

"यह काम मुझे ही करना चाहिए। डायरी को अच्छी तरह अन्थरूप में बनाना ही होगा। नरहिर की तबीयत साथ नहीं देती और अब ? इसने तो मेरे सभी कामों से छुटी पा छी है। लेकिन वह बिना समझे बूझे ली है, यह कैसे हा जा सकता है? क्योंकि सभी अपने अपने विचार के लिए स्वतन्त्र हैं। यदि अंशेकर यह बोझ उठाता है, तो वह अपनी कमाई खर्च करेगा। इन दोनों के अक्षरों में कितना साम्य है? मैं उसे लिखूँगा।"

डॉ॰ सिल्वा और उसकी लड़की लंका में मुख्य प्रतिनिधि थे। उन्हें अपना आटोग्राफ दिया।

ं दोपहर में विसेन भाई के साथ चिट्ठियों का रुका हुआ काम पूरा करने के लिए कहा। २ बजे मिट्टी ली। पैर दबाये। वापू ने मिट्टी उतारी। हम लोग बापू से छुटी लेकर शहर में एक संबंधी के यहाँ मिलने गये। वहाँ से ४। वजे लोटे।

## यदि जीवित रहा तो ...

वापू और सरदार दादा वातचीत कर रहे थे। "काठियावाड़ के वारे में भी चर्चा हुई। इसी वीच काठियावाड़ के नेता रिसक भाई पारील और देवर भाई भी आ गये। उन्हें वापू से मिलना था। लेकिन आज तो एक क्षण खाली नहीं है। फिर भी मैंने उनसे कहा कि "वापू से पूछकर समय तय किये देती हूँ।" वापू और सरदार दादा वातों में एकदम तल्लीन थे। मैंने पूछा तो कहने लगे: "उनसे कहो कि यदि जिन्दा रहा, तो प्रार्थना के वाद टहलते समय वातें कर लेंगे।" मैंने उनसे प्रार्थना के लिए एक जाने को कहा। कारण यदि वे प्रार्थना के वाद तत्काल न मिल लेंगे, तो और कोई शुस ही जायगा और फिर वातें न कर पायेंगे। वे एक गये और वापू के कमरे में जा बैठे।

[इसके बाद की डायरी में पहली फरवरी की रात में दो वजे वाद िख रही हूँ। क्या िख्यूँ। समझ में ही नहीं आता! पूरे विरला-भवन में रोने के सिवा कुछ भी नहीं है। अरे! क्या वापू सोये हुए तो नहीं हैं? मुझे इतनी देर तक िखती देख उलहना देने के लिए उठकर तो नहीं आयेंगे? नहीं, नहीं, वापू! आप मेरी मूल क्षणभर भी क्षमा नहीं करते थे और आज इतने उदार हो गये? हाय मुझ पर गजब डा गया! मुझसे कहते थे: "इस यज्ञ में तू और में दो ही हैं। तू मुझे छोड़ सकती है, पर में तुझे नहीं छोड़ सकता।" लेकिन आज तो वापू! आप ही मुझे छोड़ गये! भाई कल आनेवाले हैं। क्या मुझे सोंप देने के लिए ही तो चार दिन पहले उनको चिट्ठी नहीं लिखी? कुछ भी नहीं स्झता!" पण्डितजी का यह पुका फाड़-फाड़कर रोना अच्छे-अच्छे धीर-गम्भीर लोगों का भी हृदय विदीर्ण कर देता है। नन्हा गोपू कह रहा है: "मनु वहन! दादा क्यों सोये हैं?""]

## थाके न थाके छताये हो !

ं वापू सरदार दादा के साथ वातचीत में इतने तन्मय हो गये थे कि दस मिनट देर हो गयी। इस गम्भीर वातावरण में उन्हें विक्षेप करने की किसीको भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर मणि वहन ने हिम्मत की ही, क्योंकि यह सभी जानते थे कि यदि वापू को समय का ध्यान न कराया जाय, तो वाद में हम लोगों पर नाराज हो जायँ गे। वातें करते हुए ही वापू ने भोजन भी कर लिया। भोजन में चौदह आंस वकरी का दूध, चार आंस शाक का रस और तीन संतरे थे। वातें करते हुए उन्होंने कताई भी कर ली। विना यह किये खाना चोरी का खाना माना जाता है। अतः वे विना कताई किये रह ही कैसे सकते हैं? आज ब्राह्म मुहूर्त में कभी न कहलवाया हुआ यह मजन कि 'थाके न थाके छताये हो, मानवी न लेजे विसामों' मुझसे गवाया। क्या वापू उसे साकार करना चाहते रहे हैं? चाहे जो हो, पलभर भी विश्राम लिये वगैर अपनी ज्वलंत प्रवृत्ति का वेग और भी वढ़ा दिया। वे एकदम उठ खड़े हुए।

#### नर्सों का धर्म

मैंने अपने हाथ में रोज की तरह कलम, वापू की माला, पीकदानी, चश्मा का केस और जिस पर प्रवचन लिखती हूँ, वह नोटबुक ले ली। दस मिनट देर हो जाने के लिए वापू ने रास्ते में नापसन्दगी जाहिर की: "आप लोग ही तो मेरी घड़ी हैं न ! फिर मैं घड़ी के लिए क्यों रुका रहूँ !" खासकर आजकल वापू वड़ी देखते ही नहीं । समयानुसार एक के वाद एक सारा काम यों ही कर लिया करते हैं। घड़ी को चाभी भी हम लोगों में से ही कोई दे दिया करता था। इसीलिए उन्होंने यह कहा। मैंने कहा कि "वापू! आपकी घड़ी वेचारी उपेक्षा से दुवली होती होगी।" इसीके उत्तर में उन्होंने यह बात कही। विनोद ेतो किया ही, पर साथ ही यह भी कहा कि "मुझे ऐसी देरी विलकुल पसन्द नहीं।" 🛷 चाँद वहन को दिल्ली में ही रखने की वात कही। "अभी खुराक की मात्रा ्रां-सी ही वढ़ायी है।" यद्यपि अनशन के वाद अनाज तो अभी ग्रुरू करना ी नहीं है, "पर अब प्रवाही ( तरल खाद्य ) कम करना है" ये वातें करते हुए प्रार्थना-स्थल की सीढ़ियाँ चढ़े। कहने लगे: "प्रार्थना में दस मिनट देर हो गयी, इसमें आप लोगों का ही दोष है।" सरदार दादा दो-चार दिनों वाद आये थे और ऐसे गम्भीर प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे कि टोकने की हिम्मत ही नहीं हुई, यह भी वापू को पसन्द नहीं पड़ा। उन्होंने कहा: "नसीं का तो धर्म है कि

साक्षात् ईस्वर भी वैठा हो, तो भी वे अपना धर्म, अपना कर्तव्य पूरा करें। किसी रोगी को दवा पिलाने का समय हो गया हो और किसी भी कारण यह विचार करते रहें कि उसके पास कैंसे जाया जाय, तो रोगी मर ही जायगा। यह भी ऐसी ही वात है। प्रार्थना में एक मिनट की देर भी मुझे खल जाती है।"

यह नियम-सा वन गया था कि प्रार्थना में जाते समय हम लोग ही वापू की लकड़ी का काम करती थीं। कभी हम लोग नाराज हो जायँ और इस नियम के अनुसार लकड़ी वनना न चाहें, तो वापू हम लोगों को जवरदस्ती पकड़ कर लकड़ी वना लेते थे। लौटते समय दूसरी लड़कियाँ रहती थीं।

## हे राम!

वापू चार सीढ़ियाँ चढ़े और सामने देख नियमानुसार इम लोगों के कन्धे पर से अपने हाथ उठाकर उन्होंने जनता को प्रणाम किया और आगे वढ़ने लगे । मैं उनके दाहिनी ओर थी । मेरी ही तरफ से एक हृष्ट-पुष्ट युवक, नो खाकी वदीं पहने और हाथ जोड़े हुए था, भीड़ को चीरता हुआ एकदम बुस आया । मैं समझी कि यह वापू के चरण छूना चाहता है; रोज ऐसा ही हुआ करता था । यापू चाहे जहाँ जायँ, लोग उनका चरण छूने और प्रणाम करने के लिए पहुँच ही जाते थे। हम लोग भी अपने ढंग से उनसे कहा करते कि वापू को यह ढंग पसन्द नहीं। पैर छूकर चरण-रज छेनेवालों से वापू भी कहा ही करते कि "मैं तो साधारण मानव हूँ। मेरी चरण-रज क्यों छेते हैं?" इसी कारण मेंने इस आगे आनेवाले आदमी के हाथ को धक्का देते हुए कहा: ''भाई ! वापू को दस मिनट देर हो गयी है, आप क्यों सता रहे हैं ?'' लेकिन उसने मुझे इस तरह जोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ से माला, पीकदानी और नोटबुक नीचे गिर गयी। जव तक और चीजें गिरीं, मैं उस आदमी से जूझती ही रही। टेकिन जब माला भी गिर गयी, तो उसे उठाने के लिए नीचे धुकी। इसी वीच दन-दन एक के बाद एक तीन गोलियाँ दर्गा। अन्धेरा छा गया! वातावरग धूमिल हो उठा और गगनभेदी आवाज हुई। "हे रा—म ! हे रा…" कहते हुए वापू मानो सामने पैदल ही छाती खोलकर चले जा रहे थे। वे हाथ जोड़े हुए थे और तत्काल वैसे ही नीचे जमीन पर आ गिरे। कितने ही लोगों

ने उस समय वापू को पकड़ने का यत्न किया। आभा बहन भी नीचे गिर गयीं। एकदम उन्होंने वापू का सिर अपनी गोद में ले लिया। मैं तो समझ ही नहीं पायी कि आखिर यह क्या हो गया १ यह सारी घटना घटते मुक्किल से ३-४ मिनट लगे होंगे। धुँआ इतना घना था। गोलियों की आवाज से मेरे कान बहरे से हो गये। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।

हम दोनों लड़िक्यों का क्या हाल हुआ होगा, यह तो शब्दों में लिखा ही नहीं जा सकता । सफेद वस्त्रों पर से रक्त की धार छूट पड़ी । वापू की घड़ी में ठीक ५ वजकर १७ मिनट हुए थे। मानो बापू जुड़े हुए हाथों से हरी घास में पृथ्वी माता की गोद में अपार निद्रा में सो रहे हों और हमारे अनुचित साहस पर नाराज न होने पर माफ कर देने के लिए न कह रहे हों।

उन्हें कमरे में ले जाने तक दस मिनट तो लग ही गये। दुर्भाग्य से वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिला। सुशीला वहन की प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) की पेटी में खोजने पर भी कोई खास दवा नहीं मिली। वे कहते ही थे कि "मेरा सचा डॉक्टर तो रामजी है।" हम अल्पात्मा लोग अपने स्वार्थ के लिए उन्हें जिलाने के निमित्त उनके अपने मात्र के लिए स्वीकृत इस सिद्धान्त को भ्रष्ट न कर दें, शायद इसीलिए हमें उस समय कुछ सझ नहीं पाया हो! सरदार दादा तो अभी अपने घर भी नहीं पहुँचे होंगे कि पीछे मुदे। हम लोग तो पुका फाड़-फाड़कर रो रहे थे, पर वापू को आज दया नहीं आ रही थी! किसी समय मुझ जैसी को उदास देखते, तो उसका कारण जानने के लिए पिल पड़ते और उसे जानकर ही छोड़ते थे। लेकिन आज तो बापू सव कुछ सहन किये जा रहे हैं!

सात वार की आटोमेटिक पिस्तौल की पहली गोली मध्य रेखा से साढ़े तीन इच्च दाहिनी ओर नामि से ढाई इच्च ऊपर पेट में लगी। दूसरी मध्य रेखा से एक इच्च दूर और तीसरी दाहिनी ओर छाती में मध्य रेखा से चार इंच दूर लगी थी। पहली और दूसरी गोली ज्ञारीर के आर-पार हो गयी थी और तीसरी फुफ्फ़स में समा गयी थी। उसका ऊपर का कवच वाद में कपड़ों में मिला और आर-पार निकली हुई गोलियाँ तो प्रार्थना-स्थल पर ही मिलीं। अत्यधिक रक्त वहने के कारण चेहरा तो करीब दस मिनट में ही सफेद पड़ गया।

## वापू नहीं रहे !

माई साहव ने तो कलेजे पर पत्थर रखकर अस्पताल में फोन का ताँता ही लगा दिया । बाहर तो हजारों मानवों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। भाई साहब बड़ी मुश्किल से सरदार के वंगलों से होकर विलिंगटन अस्पताल में पहुँचे । लेकिन वहाँ से भी निराश होकर वापस लौट आये। इस वीच कन्हेयालाल मुंशी आ गये। सरदार दादा भी तुरत पहुँच गये। मिणवेन ने हम लोगों को ढाढस वॅंघाया । मुझे गीता-पाठ ग्रुरू करने के लिए कहा । मणिवेन के आने से और उनके तथा सरदार दादा के आश्वासन की ममताभरी मदद मिलने से में अपने को थोडा-सा सँभाल पायी और गीता-पाठ ग्रुरू कर दिया । मुंशीजी ने पाठ में पूरा साथ दिया । इसी वीच कर्नल भार्गव आ पहुँचे और उन्होंने वापू का परीक्षण गुरू कर दिया। दो मिनट तो सरदार दादा से लेकर हम सभी उत्सुकताभरी आश्वासन की एक लहर का अनुभव करने लगे। ऐसा लगा कि राहत की कुछ ख़बर सुनायी पड़े । किन्तु उन्हें तो देखते ही मालूम पड़ गया कि दारीर में अब कुछ जान नहीं । लेकिन कहावत है न कि डॉक्टर तो अन्त तक कुछ कहता ही नहीं । महापुरुप के प्रयाण का यह भयंकर समाचार देना इस डॉक्टर के लिए चापू को वेधनेवाली भीषण गोली से भी कठोर था। इन्होंने मेरा तो आपरेशन बड़ी ही सावधानी से किया था। आज सुवह ही इनके और इनके निर्धग-होम के वारे में वातें हो चुकी थीं। समय विताने के लिए इन्होंने दस-पन्द्रह मिनट लगा दिये और अन्त में कह ही दिया: "मनु वेटी! अव वापू नहीं रहे!" ... वज्रप्रहार-सा यह समाचार सुनने के साथ ही जिस कमरे में रात में हम वच्चे और वापू किलकारियाँ भरते थे, वहीं भयंकर विलाप छा गया । देवदास काका, गोपू, दोनों सबसे छोटे लड़के और नन्हा पौत्र—सभी वापू की छाती पर कठिन वेदना से विलाप करने लगे। और पण्डितजी तो "ओहो ! "भगवान, ऐसा दिन तो दुश्मन को भी देखने को न मिले ! नन्हे वच्चे की तरह सरदार दादा की गोद में मुँह छिपाकर, विलख-विलखकर रोने लगे। फिर हम जैसों की तो चात ही क्या थी ?

अन्तिम स्मृति की प्रसादी

देखते-देखते लाखों की भीड़ जुट गयी। करीव घण्टेभर तक यह सव चलता

रहा। आखिर सरदार दादा ने अपने लौहपुरुष के वाने के अनुरूप इस कठोर-तम परीक्षा का भी पास करने में कोई कोर-कसर नहीं दिखायी। अकेंद्रे वे ही सभी को ढाढ़स वँधा रहे थे। वापू के चक्क्मे और चप्पल का कहीं पता न था। तारीख ३० को प्रार्थना में जाने से पूर्व वातचीत करते हुए बापू ने खुद ही अपने नख काटे और मुझे फेंकने के लिए दिये थे। लेकिन में रिसक भाई और ढेवर भाई से वातें करने में उलझी रही, इसलिए वे कागज पर के नख वैसे ही रह गये। मैंने उन्हें अनमोल रत्न की तरह उठाकर सन्दूक में रख दिया (उनमें एक अँगूठे का, एक उँगली का और एक कानी उँगली का भी नख था।) इसे मैंने आज उनके शरीर की अन्तिम स्मृति की प्रसादी के रूप में अपने पास सुरक्षित रख लिया।

# हमारे वापू!

अन्त में लार्ड माउण्टवैटन सभी को शान्त करने लगे। बाहर की भीड़ पू० बापू का समाचार सुनने के लिए आतुर है, इसलिए सरदार दादा ने रेडियो पर सारी बातें प्रसारित कर दीं। पिडतजी तो बोल ही नहीं पाते थे। सारी हिम्मत बटोरकर बोले: "हमारे बापू…" फिर एक गहरी साँस छोड़कर सिसकते हुए कहा: "बापू अब हमारे पास नहीं रहे।" उस समय तो घरती भी काँप उठे, इस तरह जनता बिलख उठी।

# अव कैसे करना !

आखिर जनता की असाधारण भीड़ देख छत पर से ही वापू का दर्शन तोने की व्यवस्था होने लगी। उस समय मैं किसी काम से वाहर निकली। शिक्तजी ने एकदम मुझे पकड़ लिया और क्षणभर भूल गये, कहने लगे: "मनु! आओ वापू को पूछो, अब कैसे करना! हे भगवान्!" ऐसे विद्वान्, अपने देश और दुनिया के इस महापुरुष" मैं तो उनके साये में खुलकर रो पड़ी। वे भी उतने ही रोये। उस समय हम दोनों की स्थिति में इतनी एकतानता थी कि इतने वड़े पंडितजी भी मुझ जैसी नादान वालिका को आश्वस्त करने में असमर्थ सिद्ध हुए।

### शायद वापू जाग जायँ !

"इसी वीच विभिन्न देशों के राजदूत आते हुए दीख पड़े। उनके साथ पिण्डतजी भीतर आये! सतत गीता-पाठ करने में में ही प्रमुख थी। भाई साहय और काका सारी व्यवस्था करने के निमित्त वार-वार वाहर आते-जाते थे। सुशीला वहन तो थी ही नहीं। और सबसे श्लोक कहते नहीं वनते थे। प्यारेलालजी भी व्यवस्था में लगे हुए थे। फिर पिण्डतजी कहने लगे: "मनु! और जोर से गीता-पाठ करो, शायद वापू जाग जायँ!" इतने वैज्ञानिक विद्वान् होकर भी वे क्षणभर सब कुछ भूल कर वार-वार आते और वापू के शरीर पर हाथ फेरकर जाते थे, मानो स्वयं भूल तो नहीं कर रहे हों कि वापू सचमुच नहीं हैं।

## महात्मा गांधी की जय!

और कैमरेवालों का तो पूछना ही क्या है ? छत पर मंच वनाया गया और वापू का शव लाया गया । उसे देख छोटे-वड़े, आवाल-वृद्ध सभी की आँखों से अविरल अशुधाराएँ वह पड़ीं, मानो चारों ओर से वारिश ही हो रही हो । 'महास्मा गांधी की जय' के नारों से आकाश गूँज उठा । देखते-देखते जनता की श्रद्धाञ्जलियों के साथ फूलों और पैसों का ढेर ही लग गया । सर्व-धर्मों की समानतापूर्वक प्रार्थना जारी थी ।

दो वजे वापू की देह को नहलाने के लिए वाथरूम में ले जानेवाले थे। लेकिन अच्छा हुआ कि पू० शान्तिकुमार माई आ पहुँचे। वे पू० वा के अन्तिम समय में भी उपस्थित ये और आज वापू के भी! उन्होंने हिन्दू-धर्मानुसार अन्त्यविधि करायी याने अथीं बनाना, गाय के गोवर से सारी जमीन लीपना आदि। यदि वे यह सब न वतलाते, तो साधारणतः हममें से कोई भी यह नहीं जानता था।

यह घड़ी भी उतनी ही भयंकर थी। वापू की देह वाथरूम में लायी गयी। एक-एक कपड़ा उतारा गया। वापू की आस्ट्रेलियन ऊन की बाल गोली से छिद गयी थी और तीन जगह जल भी गयी थी। घोती और चादर भी खून से सरावोर थी।

वापू की देह पटरे पर सुलायी गयी। रक्त वहते हुए चरण 'भाई एकलो

जाणे रे' गीत की इस कड़ी को साकार कर रहे थे। काका और हम सब इस तरह आर-पार विधे हुए बापू के शरीर को देख पू.ट-पू.टकर रो रहे थे, फिर भी कूर विधाता को दया नहीं आयी! हमारी हृदय-विदारक चीलों से किसे क्योंकर दया आये! कारण हम लोग अत्यन्त पापी थे, फिर विधाता की दया की आशा कैसे रख सकते हैं! कड़कड़ाती सदीं और हिम सा उंढा पानी बापू की देह पर छोड़ने की कौन हिम्मत करेगा!...

वापू को नहलाकर पटरा कमरे के बीच रखा गया। उस पर सफेद खादी की चादर विछायी गयी और बापू की देह को सुलाया गया।

#### 'कर छे सिंगार !'

भाई साहव ने उनके गले में सूत का हार और उनकी रामनाम जपने की माला पहनायी। गले में और छाती पर चन्दन-केंसर का लेप किया गया। मस्तक पर बुंकुम तिलक लगाया गया। सिर की बाजू पित्तयों से 'हे राम' और पैर की बाजू 'ॐ' लिखा गया। सारा कमरा गुलाव और अन्य सुगन्धित पूलों से इतना सुवासित हो उठा था, मानो अर्थी किर्फ पूलों से ही बनी हो। देखते-देखते ३॥ का घंटा बजा। आज मुझे जगाने के लिए बापू के प्रेममरे हाथ का स्पर्श न हो पाया। आज माई साहब को उठाते हुए 'व्रजिक्शन' की पुकार सुनायी नहीं पड़ती थी। सभी ने कहा : ''नियत समय पर ब्राह्म मुहूर्त में प्रार्थना की जाय।' आज हम लोगों को आदेश देकर 'नम्यो' कहनेवाले बापू की आवाज नहीं थी। 'दो मिनट की शान्ति' कौन कहेगा ?

और 'ईशावास्यमिदं सर्वम्' से आरंभ कर सारी प्रार्थना वड़ी मुश्किल से शुरू की। 'कर ले सिंगार' भजन गाया और 'किर वहाँ से नहीं आना होगा'''। वापू के इन पवित्र और तेजस्वी चेहरे का पुनः कभी भी दर्शन न होगा ? ! भमरी आँखें! यह आश्रयदायी वात्सल्य! यह मुक्त हास्य! अजीव उरतामरी विशाल छाती और इस चमकते श्वेत चर्मवाले बापू का कभी भी र्श न होगा ? राग तो है आशावरी, पर है तो भयंकर निराशा ही!

अन्त्येष्टि

: इह :

विरला-भवन, नयी दिल्ली ३१-१-<sup>2</sup>४८

### शोक-दिवस

श्रानिवार ३१ जनवरी का प्रभात हुआ। कहीं भी उपःकाल का उत्सव दिखाई नहीं पड़ रहा था। स्यंदेव भी इस तरह वादलों में समाये हुए थे, मानी मानव-हृदय के इस करण कल्पान्त से स्तंभित ही न हो गये हों।

आज की इस अन्तिम यात्रा में भाग लेने के लिए लाखों मानव वड़े तड़के दिल्ली और विरला-भवन आ पहुँचे थे। देशभर में शोक-दिवस मनाया जा रहा था। शहरभर में सर्वत्र राष्ट्रध्वज आधा हुक गया था। अल्डुकर्बरोड सर्वसाधारण जनता के लिए तो वन्द करना पड़ा। वहाँ सेना का कड़ा पहरा था। सैनिकों के काम आनेवाली कस्त्रवाहिनी (Weapons Carrier) वापू की देह पधराने के लिए सजायी गयी। यह काफी ऊँची गाड़ी थी, जिससे सारी जनता देख सके। गाड़ी पर भगवा वस्त्र विद्याया गया था और फिर उस पर वह पटरा रखा गया, जिसे वापू विरला-भवन में अन्त तक उपयोग में लाये। उस पर एक नीची छोटी-सी खाट उठाकर रखने की योजना थी, जिस पर वापू की देह धरी हुई थी। यह सारी व्यवस्था करने के वारे में प्रधान सेनापित जनरल बुशर के निवास-स्थान पर लंबी मंत्रणा की गयी थी।

ठीक ११ वजे इस पटरे के साथ पू० वापू की देह शस्त्रवाहिनी पर रखी गयी। सफेद दूध जैसी चादर ओढ़ायी गयी। में इसी समय पू० माई की चिन्ता कर रही थी कि स्टेशन पर उनका क्या हाल हुआ होगा! लेकिन अभी विरलाभवन से वाहर निकले ही नहीं थे कि किसीने मुझसे कहा: "तेरे पिताजी आ गये हैं!" मुझे दलगा, वापू मेरे वारे में स्वर्ग में भी चिन्ता कर रहे होंगे। स्वयं विरला-भवन से निकलने के पहले ही मुझे मेरे पिताजी को सांप देना चाहते थे। मानो इसीलिए इतनी देर यहाँ से निकलने के लिए स्के हों।

अश्रु-अंजलियाँ

रामदास काका नागपुर से हवाई जहाज द्वारा आ पहुँचे। पंडितजी का

अतिप्रिय गुलाव का पूल उन्होंने अपनी अन्तिम अंजिल के रूप में चढ़ाया। वेचारी मुशीला वहन रोती-कल्पती वहावलपुर से आ पहुँचों। हम तीनों एक-दूसरे से लिपटों और वापू की छाती पर मस्तक रखकर अपने आँमुओं की अंजिलयाँ उन्हें अर्पित कीं। पिर भी आज वापू हम लोगों से वोलनेवाले नहीं थे। मैंने तो वापू से खूब-खूब माफी माँगी और एक ही माँग की कि "आपकी दी हुई पूँजी को भले ही में बढ़ा न पाऊँ, पर नष्ट भी न करूँ; इसका मुझे सतत भान कराते रहें।"

महायात्रा में सेना के खल, जल और वायु तीनों विभागों की टुकड़ियाँ आ पहुँची थीं। लाल वर्दी के सशस्त्र पुल्सि-दल की टुकड़ियाँ भी हाजिर थीं। चार बख्तर-गाड़ियाँ इस सारे जन-समुदाय के आगे रखने की योजना थी। मानवों की भीड़ का तो शुमार ही नहीं था। बापू की देह पर पुष्पवृष्टि हो रही थी। पैसों का तो ढेर लग गया। विरला-भवन के मुख्य द्वार पर तो कड़ा पहरा था। श्रद्धांजलि समर्पण करने के लिए आनेवालों को पास दिया जाता था। लाखों की यह भीड़ शोक-सागर में डूब गयी थी। सभी की आँखों के आँस् स्ख़ ही नहीं पा रहे थे।

## जाओ महात्मन् !

हम लोगों ने बापू का शव उठाया। मुझे अपने कंधों पर बापू की ठठरी (अर्था) उठाने की नौवत आयी! मैं भाग्यशाली हूँ या अभागिन ? कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि जगद्वन्य बापू को आज मुझे शव के रूप में कन्धे पर ढोने का मौका आयेगा! एक ओर भयानक सिसकियों की आवाज! सरी ओर रेडियो पर 'रिले' करनेवाले हृदय-विदारक शब्दों में दुनियाभर आँखों वर्णन प्रसारित कर रहे हैं: "बापू के अवशेष को अब वाहर लाया जा है। यहाँ लाखों लोग जुटे हैं। निःश्वास तक सुना जा सके, इतनी शोक- ग्रस्त शान्ति में भारत के राष्ट्रपिता आज अपनी अन्तिम शान्तियात्रा के लिए विरला-भवन का द्वार छोड़ रहे हैं। लाखों लोग यहाँ हैं, किन्तु उनमें प्राण कहाँ ? प्राण तो वह था, जो अभी अन्तिम यात्रा के लिए जा रहा है! जाओ, महात्मन ! जाओ, अपनी अन्तिम शान्तियात्रा के पावनतम मार्गों पर जन-

हृदय की अंजलियाँ पाते हुए जाओ ! ••• करोड़ों की जनता आपको—भारत के राष्ट्रिपता को, विश्व के युग-पुरुप को—अन्तिम वन्दना कर रही है। जाओ, महात्मन ! ••• ••

रेडियोवालों के इन शन्दों से तो हृदय का वन्द-वन्द टूटता जा रहा था। हम लोग पण्डितजी का हाथ पकड़कर नीचे उतरे। पण्डितजी की आँखें तो इतनी स्ज गयी थीं कि उनका प्रफुद्धित चेहरा देखनेवालों से उनकी यह दशा देखना दुश्वार हो रहा था। वे जनता को रास्ता देने के लिए इशारे से विनती कर रहे थे। एक लाउडस्पीकरवाली मोटर भी जनता को स्चना दे रही थी। सेना के तीनों विभागों के प्रतिनिधियों ने डोरी खींचकर वापू को—राष्ट्रपिता को—यमुना-तट पहुँचाने के पहले प्रणाम किया, सलामी दी। प्र मणि वहन ने कहा कि "आप लोग पाँच मील चल न सकेंगी, इसलिए घर पर ही रहें।" लेकिन रहा ही कैसे जा सकता है ? शव-वाहिनी गाड़ी पर सरदार दादा, रामदास काका, मौलाना साहव, कृपालानीजी आदि कभी-कभी वैठ जाते, तो कभी पैदल ही चलने लगते। पण्डितजी भी ऐसा ही कर रहे थे। हम लोग पहली टुकड़ी में रामधुन गाते हुए चल पड़े। हमसे आगे पुलिस भी। सबसे आगे तो चार वस्तरवन्द गाड़ियाँ थीं, फिर सैनिक टुकड़ियाँ, पुलिस टुकड़ियाँ, सेवादल और शव-वाहिनी!

शव-चाहिनी के पीछे भारत सरकार के मंत्री, गवर्नर जनरल लार्ड माउण्ट-वैटन, प्रादेशिक गवर्नर और मुख्य मन्त्री एवं मन्त्रिगण, उच्च सैनिक अधिकारी, विदेशी दूतावासों के प्रतिनिधि, मित्र, स्वजन, विरला-परिवार, महाराज जाम साहव और अन्य देशी नरेश, कांग्रेस महासमिति एवं लोकसभा के सदस्य तथा स्थानीय नेता सभी चल रहे थे।

चार हजार स्थल-सैनिक, एक हजार वायु-सैनिक ओर एक हजार पुलिस की दुकड़ियाँ अपने-अपने गणवेष (वदीं) में आ पहुँची थीं। चीन के राजदूत के आदेश से दिल्ली में रहनेवाले सभी चीनी नागरिक भी चीनी भाषा में 'गांधीजी अमर रहें' यह सुभाषित अपने झंडे में अंकित कर महायात्रा में सिम्मिलत हो गये थे। वे लोग शव-वाहिनी के पीछे-पीछे चल रहे थे।

# 'करेंगे या मरेंगे' का शंखनाद

११॥ बजे अन्तिम यात्रार्थ प्रस्थान किया गया और करीव पाँच घण्टे में साढ़े पाँच मील का रास्ता निम्नलिखित कम से तय किया गया। लोगों ने शंख-नाद किया। आखिर यह किस विजय का शंख था ? क्या वापू की इस विजय का कि उन्होंने 'करेंगे या मरेंगे' इन दोनों सूत्रों को साकार कर दिखाया ? अल-बुकर्क रोड, किंग्स वे रोड, मेमोरियल पोर्च, प्रिंसेस पार्क, शाहजहान रोड से होकर दिल्लीगेट और दरियागंज होते हुए यह महायात्रा राजधाट पर जानेवाली थी। 'महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी अमर हो गये' इन नारों और शंखघोषों के साथ करीब आध घंटे में महायात्रा मेमोरियल पोर्च के पास आ पहुँची। डेढ सौ फुट ऊँचे 'युद्धस्मारक के निकट से जब भीड़ गुजरने लगी, तो मेमोरियल पोर्च के अन्तिम छोर तक और आस-पास के सैकड़ों वृक्षों, तार के खंगों, घरों की छतों—जहाँ भी दृष्टि जाती, वहीं मानवों के मुंड ही मुंड दीखते रहे। उसमें सर्वधर्मीय कौमें थीं। हजारों लोग हाथ जोड़ते, आँखों में आँसुओं की धाराएँ लिये अपने राष्ट्रिपता को प्रणाम करने के लिए टूट पड़ने को आतुर थे। वीच-वीच में पंडितजी और देवदास काका हम सभी छड़िकयों को बारी-बारी से शव-वाहिनी पर बैठाते थे। हम लोग रामधुन कर रही थीं, इसलिए वारी-वारी से ही जा पाती थीं। रास्ता साम रखने के लिए राइफलधारी गुरखा टुकड़ी और स्काउट रास्ते के आगे-आगे चल रहे थे। पंडितजी रस्से को लाँघ-लाँघकर इधर-उधर कृद पड़ते थे, उससे पुलिस और स्वयंसेवकों को वड़ा ही भय लग रहा था। उनकी रक्षा करना मुक्किल हो गया। यदि कोई कभी उन्हें दौड़कर ऐसा न करने के लिए कहता, तो वे काफी बिगड़कर कहते: "अरे, तुम बापू को तो नहीं बचा पाये !"

पाँच मील का पूरा रास्ता गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों और पैसों से एकदम छा गया था। भारतीय हवाई दल के तीन डाकोटा विमान बापू की शव-वाहिनी की तीन प्रदक्षिणा कर पुष्प बृष्टिकर रहे थे। उस समय रामायण में विणित पुष्पकविमान का दृश्य आँखों के सामने साकार खड़ा हो जाता था। तीन वार ऐसा हुआ। तीनों वार चकर काटपर सेंट-इंत्र के साथ सिर्फ सच्चे गुलाब के फूलों की वर्षा सचमुच बड़ी अद्मुत बात थी।

Ì,

दिछी गेट से आगे बढ़कर महायात्रा दारियागंज के रास्ते यमुना-तट की ओर मुड़ी। रास्ते में जिला-जेल लगा, जहाँ पू० वापू को कैदी के तौर पर रखा गया था। इस जेल के बाहरी दरवाजे के सामने जेल के चौकीदारों और वार्डरों ने जेलर के नेतृत्व में सैनिक ढंग से राष्ट्रपिता को सलामी दी, तो उस समय पण्डितजी शव-वाहिनी से नीचे उतर गये थे। राजेन्द्र वावू तो सीलोन में थे। वे वहाँ से दोपहर में दिल्ली पहुँचे। वम्बई से भी बहुत-से मेहमान दोपहर को दिल्ली पहुँचे। अतः वे सब बीच रास्ते से ही महायात्रा में शामिल हो गये। दिल्लीगेट के पास तो भीड़ बेग्रमार हो गयी थी, लगमग शार लाख होगी। आस-पास के गाँवों से भी लोग आ पहुँचे थे।

#### अन्तिम दुईन

यमुना-तट पर १२×१२" का २॥ फुट ऊँचा एक चव्तरा वनाया गया था। उसे यमुना मैया के जल से पवित्र किया गया। वह पंचपछव और पुणों से सजा हुआ था। १५ मन चन्दन की लकड़ी, ४ मन घी, २ मन धृप, १ मन नारियल, १ मन समिधा, ७॥ सेर कपूर—यह सारा सामान तैयार था। चिता के स्थान से १०० गज दूर मजव्त घेरेवन्दी कर दी गयी थी, जिससे लोगों की भीड़ न हो। यहाँ भी लाखों लोग पहले से ही पहुँच गये थे। जाड़े की हवा कानों को छेदती जा रही थी। हम लोगों के पहुँचने के पहले ही वहाँ भीपण भीड़ हो गयी। कितने वेहोश हो गये, तो कितने ही आहत हुए। एम्झलेन्स कारें उपस्थित थीं और उनकी दौड़-धूप जारी रही। इस समय यह स्पष्ट दीख रहा था कि राष्ट्र के सभी मानवों को राष्ट्रपिता का अन्तिम दर्शन का समान अधिकार है। जब हम लोग शव को उतारने चले, तो फूलों के ढेर से सारी देह देंक गयी थी। सिर्फ दिखाई पड़ रहा था, चन्दन-छुंकुम-चर्चित चेहरा, जो सदैव ऊँचा रहकर अपनी अनुपम विजय की साक्षी दे रहा था!

हम सबने उस शब-वाहिनी पर से शब को नीचे उतारा। पण्डितजी भी हिन्दूविधि के अनुसार धोती पहनकर आये थे। सभीने उनसे ही वापू की अन्तिम विधि करने का आग्रह किया, पर उन्होंने यह क़ाम रामदास काका को ही करने के लिए कहा। अथीं उठाते समय वे याद रखकर अचूक हम लोगों को बुला लेते।

# अन्तिम झाँकी

### दाह-संस्कार

आखिर हम लोगों ने अपने पापी हाथों से बापू की देह को यमुना नदी है जल से सिंचित कर उत्तर दिशा की ओर सिर करते हुए चन्दन की लकडिय पर विधि और रलोकों के साथ पवराया। शास्त्री रामधन शर्मा यह विधि करा र थे। हम लोगों ने सर्व धर्मों की प्रार्थना की। किसीकी मजाल है कि इस सम कोई अपना हृदय सँभाले रहे ! हरे ! हरे ! जिस वापू को छोटी-सी पिन चु जाती, तो हम लोगों के कलेजे काँप उठते थे, आज उन्हींकी इस कोमल देह प बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ रची गयी हैं। सचमुच "यह सबसे कठिन क्षण वितान कितना भयंकर हो गया है! मैं तो सरदार दादा की गोद में ढेर हो गयी छै विलख-विलखकर रो पड़ी। पण्डितजी भी वेहद रोये। सरदार दादा औ पण्डितजी तो मानो आज एक ही दिन में एकाएक बूढ़े बन गये ! लार्ड माउण वैटन उन्हें हर तरह से शान्त करने का यत्न कर रहे थे। लार्ड और लेडी माउण वैटन, उनकी दोनों पुत्रियाँ, उनके दामाद, लार्ड ब्रेबोर्न, मद्रास के गवर्नर र आल्कीबाल्ड नाई, उत्तर प्रदेश की गवर्नर सरोजिनी नायहू, पूर्वी पंजाब गवर्नर सर चन्द्रलाल त्रिवेदी, खेर साहब, राष्ट्रपति राजेन्द्र वाबू, राजकुमा अमृत कौर आदि बहुत-से लोग तो उन्हें समझा ही रहे थे। आखिर एक प्या वहन के तौर पर लेडी माउण्टवैटन ने भी पण्डितजी की पीठ सहलाते हुए उ आश्वस्त करने का यत्न किया, फिर भी उनका रुदन वन्द नहीं हो रहा था आखिर लपटें वढ़ने लगीं। हवा के साथ चिनगारियाँ भी जोरों से उड़ र थीं। मानो अग्निदेव हमारे इन पापों को धिकारते हों, इसीलिए हवा के सा इन चिनगारियों का वेग भी बढ़ता ही जा रहा था। हम छोगों को वेहा देख सरदार दादा ने जो भी ट्रक मिली, उसमें हम लोगों को वैठाया और रू विरला-भवन में पहुँचाने के लिए आये। हम लोगों की यह हिम्मत ही कहाँ सकती थी कि वापूनाले कमरे में पैर रखें। पूरे विरला-भवन में हम लोगों सिवा और कोई नहीं था। इसलिए हम लोग खून खुलकर रोयीं, प्रलय ही म डाला । आखिर आँसू भी सूख गये । काफी रात और कड़कड़ाते जाड़े में । लोग एकदम ठंढे पानी से नहाये। ३० तारीख से पानी तक गले से नीचे न उतारा था।

# दाह-संस्कार के वाद

#### करण हुइय

हमें राजघाट पर अन्त तक रहना था, लेकिन अपार भीड़ और यह बेहाल हाल देखकर हमें यहाँ पहुँ चाया गया । हम लोगों की खोज-खबर लेने के लिए हम पर अत्यन्त प्रेम रखनेवाले काका-काकी भी आ गये। काका के घर मेह-मानों की अपार भीड़ है। देवदास काका ने मुझे तो बहुत ही प्रेम से संभाला। उन्होंने मुझसे वापू की सभी वस्तुओं की सूची बनाने के लिए कहा और इस तरह बात बदलवायी। अन्त में हम लोगों के इच्छानुसार अपनी गाड़ी में ही वे रात में पुनः चितास्थल पर ले गये। दक्षिण अफ्रीका के वापू के पुराने साथी सोरावजी भाई लगातार पहरा दे रहे थे। रातोरात काँटेदार तार की बाड़ बना दी गयी और सैनिक पहरा भी रख दिया गया।

हम लोग दो वजे पुनः वहाँ गये। अरे, वापू के कोमल चरण जल रहे थे— हिंडियाँ थीं। हमारी आँखें यह देखती हुई पूट क्यों नहीं गयीं! कितना पापाण हृदय होगा! मुझे तो यह देख वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। इसलिए गाड़ी में आकर वैठ गयी। भगवान्! ऐसा करण इस्य जीवन में पुनः कभी मत दिखलाओ। मेरे जीवन के अभी दो दशक भी पूरे नहीं हो पाये और उसी वीच ऐसी दो करण घटनाएँ! पू० कस्तूर वा और पू० महात्मा गांधी जैसे विश्व-हतिहास की अमर विभृतियों के अग्नदाह की मुझे साक्षिणी बनाया! दिल में यह चोट बनी ही रहेगी। और भले ही में दुनिया के समक्ष भाग्यशाली मानी जाती होक, वह इस आधात के समक्ष एक आश्वासन ही है।

# दाह-संस्कार के वाद

: ३४ :

हम लोगों को तो मानों कुछ काम ही नहीं है। वापू थे, तव तो समय कम पड़ता था। लेकिन अब तो समय इतना बढ़ गया है कि उसे किस तरह विताया जाय, यह एक पहेली बन गयी है।

विरला भवन में हम लोग नियमानुसार सुनह उठकर प्रार्थना करते हैं— चापू नैठते थे, उस गद्दी के पास ही। कमरा तो अत्यन्त स्ना लग रहा है। देवदास काका और रामदास काका तथा मेरे पिताजी वहीं हैं। इसलिए उनके पास ही रहते हैं और उन्हें यह अच्छा भी लगता है। काका और उनकी वनती भी खूब है। भाई भी काका और हम सबके नाम पर आनेवाली चिट्ठियों और तारों का ढेर, ट्रंककॉल आदि को बारीकी से छॉटते हैं, अलग-अलग करते हैं और जो चीज अखबारों में देने योग्य हो, उसे वहाँ भेज रहे हैं।

देश-विदेश के सन्देशों में कुछ तो ये हैं—अमेरिका के प्रमुखजन, अबी-सीनिया, अफगानिस्तान, ईरान, ईराक, इटली, इण्डोनेशिया, मिस्र, कनाडा, क्यूवा, कोलिन्या, चीन, चिली, जर्मनी, जापान, जेकोस्लोवािकया, जंजीबार, यूनान, डेनमार्क, तुर्की, तिव्यत, दक्षिण अफीका, दक्षिण रेडेशिया, नेपाल, नेदरलैण्ड, नार्वे, न्यूजीलैण्ड, फिलस्तीन, पुर्तगाल, पोलैण्ड, फान्स, फिलीपाइन, फिनलैण्ड, ब्रिटेन, वर्मा, ब्राजिल, वगदाद, मोरको, युगांडा, लेबनान, लैक्सम्बर्ग, सानमेरिनो, सीसीलीस, सोमालिलैण्ड, सूदान, स्विट्जरलैण्ड, स्वीडेन, सीरिया, संयुक्त राष्ट्रसंघ, हादाई। इस तरह दुनिया के सभी देशों से वहाँ-वहाँ की सरकारों, ब्रिटिश राजपुरुषों तथा सभी देशों में रहनेवाले पू० वापू के अनेक व्यक्तिगत मित्रों और शुभेच्छुकों के तार और समवेदना के सन्देश आये हुए थे। (इसे देखकर सचमुच यही माल्फ्र पड़ता है कि वापू ने तो सचा जीना भी जाना और सचा मरना भी जाना!)

पू॰ वापू की अस्थियाँ (फूल ) और भस्मी की मुख्य विसर्जन-विधि तो प्रयाग के त्रिवेणी-संगम में होनेवाली है, किन्तु भारत के राष्ट्रिपता का अन्तिम भस्म-दर्शन करोड़ों देशवासी कर सकें, इसलिए हर प्रदेश में भस्म-कुंभ पहुँचाना तय हुआ।

## अस्थि-विसर्जन

भावनगर के लिए वलवन्त भाई मुझसे भस्म ले गये। उस समय हर प्रदेश । मस्म पहुँचाने की वात तय नहीं हुई थी। महाराजा साहव चाहते थे, इसलिए मैंने अपनी प्रसादी में से थोड़ी भस्मी दे दो। मुख्य-मुख्य प्रदेशों में भस्मी के प्रवाह के लिए निम्मलिखित व्यवस्था की गयी: (१) इलाहावाद—विवेणी-संगम में। (२) वम्बई—नासिक की गोदावरी में। (३) आन्ध्र—वेजवाड़ा की कृष्णा नदी में। (४) तमिलनाड—श्रीरंगम् की कावेरी में। (५)

विहार—गया के पास गोमती में (६) मध्यप्रदेश—त्रिपुरी के पास नर्मदा में।(७) पूर्वी पंजाय—जालंधर की सतलज में।(८) पश्चिम वंगाल—दिक्षणेश्वर की हुगली नदी में।(९) इन्दौर और राजस्थान—िक्षपा नदी में (१०) उड़ीसा—महानदी में।(११) आसाम—ब्रह्मपुत्र में।(१२) अहमदावाद—सावरमती में और (१३) वर्धा—पवनार नदी में। इसके वाद जगन्नाथपुरी, सेतुवंध रामेश्वर, कन्याकुमारी और पोरवन्दर में समुद्र में भी भरमी विसर्जित करना तय हुआ है।

२ फरवरी को राजघाट पर लाखों लोगों के साथ प्रार्थना हुई और उसके बाद शास्त्रीय विधि से सारी भरमी ताँवे के एक कलश में भर दी गयी। आँखों के सामने पू० बापू की विविध घटनाएँ खड़ी हो जाती हैं और उनका यह पटाक्षेप! सचमुच अन्त में मानव-देह की क्या स्थित होती है ? मुझ अभागिन के भाग्य में यह भी देखना बदा था! देखना ही नहीं, मेरे हाथों भगवान् ने भरमी और अस्थियों का संचयन भी कराया"!

#### अस्थि-कलश

अस्थियों का यह कुंभ हम लोग विरला-भवन में ले आये। सारी विधि रामदास काका ने ही की। देवदास काका तो अपार वेदना से दुःखी थे, फिर भी हरएक का भलीभाँति ध्यान रख रहे थे। यह ताम्रपात्र उसी गद्दी पर रखा गया, जहाँ बैठकर पू० वापू हमेशा हँसते हुए कभी किसीको सुख-दुःख में मार्ग-दर्शन करते, कभी किसीसे यों ही वातें करते थे। तिकया पर वापू का भन्य चित्र रखा गया। यह कितना करण दृश्य था, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता! यहीं सुबह रोज प्रार्थना होती। हजारों बहन, भाई और बच्चे इस अस्थिकुंभ के दर्शनार्थ आये थे। एक चरखा अखण्ड चल रहा था और अखण्ड गीता-पारायण भी हो रहा था। फूलों और पैसों का तो देर-सा लग गया था।

## भस्मी-विसर्जन

वारह फरवरी को सारे देश में एक साथ अध्यि-विसर्जन करना तय हुआ। आज १० फरवरी को चरला, प्रार्थना और गीतापाठ के साथ द्वादशाह श्राद्ध

## अन्तिम झाँकी

की किया राजघाट पर हुई। यमुना-माता अनादि काल से कितने ही महापुरुषों की अस्थियों को अपने गर्भ में स्थान देती आ रही हैं। आज वहाँ से लौट-कर हम लोग कल इलाहावाद में अस्थि-विसर्जन के लिए जाने की तैयारी में लग गये'''।

यह डायरी में इलाहाबाद जाते हुए गाड़ी में लिख रही हूँ। ११ फरवरी को रात में ३ वजे हम लोग नियमानुसार प्रार्थना के लिए तैयार हुए। प्रार्थना के वाद स्थूल अवशेष का कलश शंकु आकार की पालकी पर रखा गया और उसे हम लोगों ने अपने कन्धों पर उठाया और स्टेशन की ओर चल पड़े। सुबह ४॥ वजे हम लोग स्टेशन पर पहुँचे। पण्डितजी, लार्ड माउण्टवैटन आदि अन्य लोग कल हमसे पहले हवाई जहाज से इलाहाबाद पहुँच जायँगे।

अस्थियों को ले जाने के लिए पाँच डिन्बों की स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था की गयी। बीच के डिन्बे में एक टेबुल पर राष्ट्रध्वज विद्याकर उस पर कलश रखा गया था। उसे पूल-मालाओं और विजली के लट्टुओं से खूब सजाया गया था। सब लोग बाहर से अच्छी तरह देख सकते थे। अखण्ड रामधुन और गीता-पाठ चल रहा था।

ठीक ६ वजे सुवह पण्डितजी, लार्ड माउण्टवैटन का स्टाफ देश-विदेश के राजदूत, अनेक नेताओं तथा विशाल जनसमूह ने विदा दी । पण्डितजी तथा अन्य लोगों की आँखों से सावन-भादों वरस रहे थे।

दिल्ली से इलाहाबाद आते हुए रास्ते में १० प्रमुख स्टेशनों पर यह अस्थि-स्पेशल रोकी गयी, जहाँ जनता की भारी भीड़ ने बड़ी ही करणा और भक्ति के साथ राष्ट्रपिता के अन्तिम अवशेषों के दर्शन किये। ● ② ●

# चिवेणी-संगम पर

: ३५ :

१२ फरवरी को सुवह हम सब लोगों ने नियमानुसार एकत्र होकर प्रार्थना की । बापू के सान्निच्य में यह अन्तिम प्रार्थना रही ।

पण्डितजी, सरदार दादा, लार्ड माउण्टवैटन, लेडी माउण्टवैटन कल दोपहर में ही हवाई जहाज से इलाहाबाद पहुँच गये । सरोजिनी नायझ, पन्तजी, राजेन्द्र बाबू और केन्द्र का पूरा मन्त्रिमण्डल उपस्थित था । उत्तर प्रदेश के मन्त्रिमण्डल ने अपनी देख-रेख में सारी तैयारी की थी। पण्डितजी तो आये, तब से खड़े ही खड़े थे।

इलाहावाद में जब-जब बापू आते थे, तो पण्डितजी एक प्रिय पुत्र की तरह स्वयं उनके स्वागत-सत्कार में लगे रहते थे। जनता ने भी इसी तरह उनका सत्कार किया है। भारत को स्वतन्त्रता दिलानेवाले राष्ट्रिपता को गोलियों से मार देने के कारण आये हुए इस अस्थि-कलझ का स्वागत करते हुए आज स्वतन्त्र भारत के प्रधान मन्त्री के नाते पण्डितजी को देख यहाँ की जनता को कितनी असहा वेदना होती होगी!

ठीक नौ वजे हमारी ट्रेन इलाहाबाद स्टेशन पर पहुँची। त्रिवेणी-संगम करीव पाँच मील दूर होने पर भी यहीं से लाखों की भीड़ जमा हो गयी थी। फिर भी वातावरण में अभृतपूर्व शान्ति छायी हुई थी। स्टेशन पर सारा मन्त्रि-मण्डल, देश-विदेश के प्रमुख जन हाथों में हार लेकर खड़े थे।

#### कुंय में अस्थि-कुंभ

अस्थि-कुम्भ की पालकी को पण्डितजी, डा॰ जीवराज भाई मेहता, रफी साहब, सरदार दादा और मौलाना साहब क्रमशः अपने कन्धों पर दोकर १७ फुट ऊँचे बने हुए गांधी-रथ तक ले आये और उसे रथ में स्थापित किया। विमान ऊपर से रथ पर पुष्प-वृष्टि कर रहे थे। यात्रा क्षीन्स रोड पर से सुव्यविध्यत जुलूस के रूप में परिणत हो गयी।

सर्वप्रथम लाउडस्पीकरवाली मोटरें और चार सैनिक-जीपं साथ-साथ चल रही थीं। फिर १२-१२ की कतार में घुड़सवार सैनिक टुकड़ी और उसके पीछे कुमाऊँ रेजीमेण्ट चल रही थीं। उसके वाद पुल्सि की टुकड़ी और फिर सैनिक टुकड़ी थीं। आगे १२-१२ की आठ कतारें और फिर अस्थि-पालकी के दोनों ओर तीन-तीन की कतारें, बीच भीड़ में हम बहनें रामधुन करती हुई चल रही थीं। उसके बाद देश के नेता, प्रादेशिक मंत्री, उच सरकारी अधिकारी, देश और विश्व के प्रतिष्ठित नागरिक ६-६ की कतार में चल रहे थे। पालकी के पीछे सैनिक टुकड़ी, विशाल जन-समुदाय और अन्त में भी सैनिक टुकड़ी थीं। ८।१० लाख के इस जुल्स की व्यवस्था सचमुच अद्भुत थीं। ४ हजार लम्बे वाँसों से बाड़ लगा दी गयी थी, जिससे वाहर की जनता दर्शन कर सके।

रास्ते पर पेड़ों, मकानों, तार के खम्मों आदि पर मानवों के मुण्ड ही-मुण्ड दीख रहे थे। वीच-वीच में विमान से पुष्प-वृष्टि हो रही थी। 'महात्मा गांधी की जय' के नारों से आकाश गूँज उठता था। इन दिनों इलाहाबाद में कुंभ मेला भी लगा हुआ था। लेकिन उस कुंभ से यह कुंभ जन-हृदय में अधिक स्थान कर गया। साधु-सन्तों ने भी इस महापुरुष को अन्तिम प्रणाम किया।

कुंभ मेले के मैदान में तो एक दैवी वातावरण ही छा गया था। लाउडस्पीकर-वाली मोटर से 'रघुपति राघव' की धुन गायी जाती और दस-पन्द्रह लाख की भीड़ एक ताल और एक स्वर से रामधुन को दुहराकर अन्तिम 'हे राम' कहने-वाले अपने प्यारे पिता को श्रद्धांजलि समर्पित कर रही थी।

## कौन किसे आइवासन दे ?

आखिर अस्थि-रथ यमुनाघाट पर आकर खड़ा हुआ। जीपनाव (डक) पहले से ही सजाकर रखी गयी थी। उसमें रामदास काका, देवदास काका, सरदार दादा, पण्डितजी, पन्तजी, पद्मजा वहन, सरोजिनी देवी, मौलाना साहव आदि ने अस्थि-कुंभ को पधराया। यह सैनिक-डक जमीन से चलकर खास ढलाव पर से यमुना नदी में उतरी। हम लोग अलग नाव से सगम पर गये। वाद में हमें भी उसमें ले लिया गया। इतनी कड़ाके की सदीं में भी हजारों लोग जल में उतरकर दर्शन करने आ रहे थे। ३०।४० लाख की जनता यह हस्य वड़ी करणा के साथ देख रही थी। ऊपर आकाश, नीचे पवित्र जल, वीच में लाखों जनता की आँखों में अश्रुधाराएँ और हृदय में इष्टदेव की आराधना चल रही थी। सतत वेदमंत्र और रामधुन हो रही थी। एक ओर से आनेवाला गंगा मैया का शुम्र जल और दूसरी ओर से आनेवाला यमुना मैया का शुम्र जल और दूसरी ओर से आनेवाला यमुना मैया का श्रम जल तथा वीच में दोनों को मिलाकर गुप्त रूप में रहनेवाली सरस्वती—ऐसे त्रिवेणी-संगम में रामदास काका ने अस्थि-कलश को पधराया। उन्होंने हम लोगों के हाथों में भी एक-एक अस्थि-पुण दिया। असहा वेदना और करण स्दन के साथ हम लोगों ने भी गंगा और यमुना मैया को उसे सींप दिया!

जवाहरलालजी, देवदास काका विलख-विलखकर रो पड़े। कौन किसे आश्वासन दे ! गंगा और यमुना दोनों वहनें भी इस समय मानो एक-दूसरी से मिलकर अश्रुधाराएँ वहा रही थीं! सूर्यनारायण भी यह दृश्य देख न सके और मानो इसीलिए वे वादलों में छिप गये। तीस-तीस लाख मानवों की भीड़ का करुण क्रन्दन कानों से सुना नहीं जा रहा था! फिर गीता का वारहवें अध्याय का पाठ किया गया। शरीर में दुःख का सन्ताप इतना वढ़ गया था कि इतनी ठंढ में वरफ जैसे पानी में नहाने पर भी शान्ति नहीं मिल रही थी।

वापस छोटते हुए इम छोगों को वेइद एकाकीपन महस्स हुआ। ४०-५० लाख की भीड़ के सामने ऊँचे मंच पर पण्डित जवाहरलालजी ने भरे हुए गले से सिसकते हुए कहा: "आखिर आज मैं त्रिवेणी में अपने वापू को छोड़ आया!"

000

# यज्ञ का यह उपसंहार!

: ३६ :

#### विरला-भवन वीरान

पूज्य वापू के अन्तिम स्थूल अवशेष को इस तरह त्रिवेणी के अमर गर्भ में सौंपकर हम लोग आनन्द-भवन में आये। वहाँ काकी ने जबरदस्ती हम लोगों को खिलाया। रात में हम लोग दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली में आने पर इतना वड़ा भन्य विरला-भवन अब निर्जन और वीरान लग रहा था। सुवह-शाम राजधाट पर की प्रार्थना में हाजिरी देनेवालों में मिन्त्रमण्डल और अन्य हजारों लोग रहते थे।

देवदास काका ने हम लोगों से पू० मोटी या (कस्त्र वा) की पुण्यतिथि (२२ फरवरी) करके ही दिल्ली छोड़ने के लिए कहा। फिर भी यहाँ विलक्ष्ल ही अच्छा नहीं लगता था। समय भी कट नहीं पाता था।

२२ फरवरी को हम लोग महरौली के श्री कस्त्र वा-आश्रम में प्रार्थना करने गये। गीता पाठ किया। सुशीला वहन और मुझे तो इतना रोना आ रहा था कि हम लोग प्रार्थना ही न कर पाये। आगा खाँ महल में आज से ४ वर्ष पूर्व हम लोगों ने पृष्य वा को इसी तरह अन्तिम विदा दी और ४ ही वर्षों में पृ० वापू को भी। शाम को हम लोग राजवाट पर भी गये। आज रात में हम लोगों को यहाँ से रवाना होना था। अपना सामान बाँधने और आने-जानेवालों से भग्न हृदय से विदा लेने में ही सारा दिन वीत गया।

# अन्तिम झाँकी गुमनाम पत्र

हम लोगों के लिए सरकार ने दिल्ली से वम्बई तक तृतीय श्रेणी का डिब्बा रिजर्व करा दिया था। मेरे नाम सौराष्ट्र से गुमनाम पत्र आते थे कि गांधीजी की मृत्यु की साक्षी देंगी, उसकी सची-सची हकीकत बतायेंगी, तो आप भी गोली की शिकार हो जायेंगी। इसीलिए सरदार दादा और विरलाजी ने अपना एक जमादार भी हम लोगों के साथ कर दिया। कनुभाई भी नोआखाली से लौट आये थे। उनकी ही प्रतीक्षा थी, ताकि सभी साथ जा सकें।

राजघाट से आकर हम लोगों ने सामान गाड़ी में रखा और उसे खाना कर दिया। हम लोग देरी से निकले। लक्ष्मी काकी ने मुझे बड़ी ही कठिनाई से बिदा दी। मुझे एक साड़ी दी और रो पड़ीं। आमा मामी ने रोरी की डिब्बी दी। स्टेशन पर भी लोग पहुँचाने आये हुए थे। डॉ॰ सुशीला वहन, देव-दास काका, गोपू, तारा सभी की आँखों से आँस् सूख ही नहीं पा रहे थे। पत्र-प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

गाड़ी दो घंटे लेट थी। देवदास काका मुझे एकान्त में ले गये और गाड़ी खुलने तक मुझसे वातें करते रहे। खासकर तो मेरी डायरी के बारे में ही बातें हुई। उसके बाद आज की राजनैतिक परिस्थिति में के साथ कुछ विगड़े हुए संबंधों के बारे में तथा बापू के अन्य साथियों के विषय में चर्चा हुई। अका ने मुझे अपनी डायरी का विवरण किसीको भी न बताने की ताकीद की। साथ ही अन्य महत्त्वपूर्ण पत्रों को भी प्रकट करने के लिए कहा। अधि क्यू क्यू के विषय में वापू के विचार जान लिये। काका ने स्टेशन के प्लेट-फार्म पर चक्कर लगाते हुए आज अन्तिम दिन मुझे बड़ी ही ममता के साथ शिक्षा दी और कहा कि "तू खुद छोटी बची है, पर तेरे पास का साहित्य बहुत बड़ा है। किर तू भोली-भाली है। लेकिन भाई है, इसलिए निश्चिन्त हूँ।" उन्होंने पुनः दिल्ली आने का आग्रह किया और वीच-वीच में अपना हाल लिखते रहने के लिए भी कहा। गाड़ी ने सीटी दी और हम सब की आँखों से आँसुओं की धारा वह रही थी। बापू को विदा कर आज मैं घर जा रही हूँ। महुआ इस तरह लीटना होगा, यह कल्पना में भी नहीं था। मेरे साथ जानेवालों में मेरे पूज्य पिताजी, मनु भाई, आमा भाभी और जमादार ये चार व्यक्ति थे।

२३ तारीख का सारा दिन गाड़ी में ही बीता। २४ को हम लोग वम्बई पहुँचे। वहाँ शान्तिकुमार के आतिथ्य में १ मार्च तक रहे। पहली को उन्होंने । भावनगर के लिए हवाई जहाज की व्यवस्था कर दी और हम लोग भावनगर आये।

#### भावनगर से रवाना

यों तो भावनगर में एक ही दिन रहना था, पर लग गये पाँच दिन। महा-राज और महारानी साहिया ने मेरे साथ अपनी पुत्री-सा व्यवहार किया। यापू के एक शब्द से इन दम्पती ने अपना राज्य उनके चरणों में उत्तरदायी शासन के लिए सोंप दिया था। यापू की महत्ता और व्यापक प्रभाव का यहाँ प्रत्यक्ष अनु-भव हुआ। भावनगर के इन पाँच दिनों में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हुए। ६ मार्च को भावनगर-समाचार के संपादक मिलने आये और उन्होंने वापू के संस्मरण लिख भेजने के लिए अत्यन्त आग्रह किया। मेंने कहा: "यह लिखना मेरे लिए संभव नहीं।" वापू के लिए क्या नहीं लिखा जाय ? यही प्रश्न था। इस वारे में सुरती साहव ने भी अत्यन्त आग्रह किया। ६ मार्च को दिन में १० वजे हमलोग भावनगर से रवाना हुए और शाम ५॥ वजे महुआ पहुँचे।

#### कालाय तस्मै नमः

आखिर में क्या आशा लेकर महुआ से नोआखाली में उस महायत में भाग लेने के लिए गयी थी ? वापूने मुझे लिखा था: "करेंगे या मरेंगे" का संकल्प लेकर आओ !" लेकिन आखिर वापू वापू ही थे—दादा थे, माँ थे, अपनी वची को वे मरने कैसे दे सकते हैं ? स्वयं ही उन्होंने नोआखाली के इस महायत्र में अपना विल्दान देकर यह मन्त्र सिद्ध कर लिया और उसके वाद ही मुझे महुआ में आने दिया । यहाँ आने के वाद आज पहली वार मुझे यह भास हुआ कि अब इस जगत् में पुनः वापू मिल नहीं सकते ! वर्षभर पूर्व १९४६ के दिसम्बर में में इसी महुआ से कलकत्ता गयी थी और सन् १९४८ की मार्च के इस पहले सप्ताह में दुनिया की एक विश्ववन्य विभृति की जीवन-लीला समाप्त करके ही वापस आयी ! 'कालाय तस्मे नमः !'

# सर्वोदय तथा भृदान-साहित्य

| रु० न० पैसे                  |                  | रु० न० पै०                                  |               |
|------------------------------|------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                              |                  | किशोरलाल भाई की जीवन                        | •             |
|                              | १-५०             | साधना                                       | २-००          |
| शिक्षण-विचार                 | , ,,             | सत्य की खोज                                 | १-५०          |
| सर्वोदय-विचार और             | १००              | माता-पिताओं से                              | o-३७          |
| स्वराज्य-शास्त्र             | -                | वालक सीखता कैसे है ?                        | 0-40          |
| कार्यकर्ता-पाथेय             | ٥40              | नक्षत्रों की छाया में                       | ૧-૫૦          |
| भूदान-गंगा ( छह खण्डों में ) |                  | चलो, चलें मंगरीठ                            | o-64          |
| प्रत्यक                      | १-५०             | चला, चल मगराठ                               | <b>२</b> -५०  |
| शानदेव-चिंतनिका              | <b>१-00</b>      | भूदान-गंगोत्री                              | 0-40          |
| भगवान् के दरवार में          | ०-२५             | भूदान-आरोहण                                 | १-५०          |
| प्रामदान                     | 0-1964           | भृदान्-यज्ञ : क्या और क्यों !               | -             |
| शांति-सेना                   | ०-५०             | सफाई : विज्ञान और कला                       | 0-10kg        |
| गुरुवोध                      | १–५०             | सुन्दरपुर की पाठशाला                        | 0-194         |
| भाषा का प्रश्न               | ०२५              | गो-सेवा की विचारधारा                        | ه-لاه         |
| लोकनीति                      | १२५              | सर्वोदय का इति्हास                          |               |
| जय जगत्                      | 0-24             | और शास्त्र                                  | ०–२५          |
| सर्वोदय-पात्र                | ०–२५             | सर्वोदय-संयोजन                              | <b>१-00</b>   |
| - '' '                       | 0-३७             | गांधी: एक राजनैतिक                          |               |
| साम्य-सूत्र                  | ૦–૭५             | अध्ययन                                      | o-40          |
| स्त्री-शक्ति                 | <b>२00</b>       | व्याज-वट्टा                                 | ०–२५          |
| धम्मपद                       | ٥ <del></del> २५ | शोषण-मुक्ति और नव समाज                      | ०–६२          |
| रिथतप्रज्ञ-लक्षण             | રૂ-५0            | समाजवाद से सर्वोदय                          | ०३७           |
| समग्र ग्राम-सेवा की ओर       | 0-40             | गांधीजी क्या चाहते थे !                     | ०—५०          |
| शासन-मुक्त समाज की ओर        | 0-40             | प्राकृतिक चिकित्सा-विधि                     | 8-40          |
| नयी तालीम                    | 0-40<br>0-40     | वापू के पत्र                                | १–२५          |
| संपत्तिदान-युज्              | •                | कुष्ठ-सेवा                                  | १–२५          |
| व्यवहार-ग्रुद <u>ि</u>       | 0-30             | सुरुगंजिल ( जमनालाल                         |               |
| गाँव-आन्दोलन क्यों ?         | २-५०             | वजाज)                                       | १-५०          |
| गांधी अर्थ-विचार             | \$-00            | मेरा जीवन-विकास                             | ٥-40          |
| खायी समाज-व्यवस्था           | <b>२-५</b> ०     | मरा जावन-१वकार<br>विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था | ०६३           |
| ग्राम-सुधार की एक योजना      | o-७५             | विकान्द्रत अयन्वयस्य                        | १ <b>–</b> ३७ |
| सर्वोदय-दर्शन                | ३-००             | प्यारे वापू (तीन खण्ड)                      | 0-40          |
| ग्राम-स्वराज्य               | ٥५६              | यात्रा के पथ पर                             | 5             |





र्याद् हम सब सच्चे दिलीं से गांधांजी के सिझानतों को मानें तो वे मरेंगे नहीं। वे हमारे ऋन्दर ऋरि हमारे द्धारा बीवित रहेंगे, किन्तू यदि हमने उनके सिद्धान्तों को नहीं माना ग्रीर शिनाग्री को शिज़क के साथ ही मर ञ्जाने दिया तो हम गिरेंग, भीर वास्तव में उनकी हत्या के हम भी दीधी होंगे।

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य

र्याद् हम सब सच्चे दिलीं से गांधांजी के सिझानतों को मानें तो वे मरेंगे नहीं। वे हमारे ऋन्दर ऋरि हमारे द्धारा बीवित रहेंगे, किन्तू यदि हमने उनके सिद्धान्तों को नहीं माना ग्रीर शिनाग्री को शिज़क के साथ ही मर ञ्जाने दिया तो हम गिरेंग, भीर वास्तव में उनकी हत्या के हम भी दीधी होंगे।

चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य